## OM

# LECTURES ON THE RIGYEDA

CONTAINING A DISCUSSION
ON THE QUESTIONS
OF

1. The Rigveda's being A recension, and 2. About the attribution of its authorship.

PART I

#### $\mathbf{BY}$

#### BHAGWADDATTA. B. A.

PROFESSOR OF VEDIC THEOLOGY AND SANSKRIT AND SUPERINTENDENT OF THE RESEARCH DEPARTMENT D.A.V. COLLEGE. LAHORE,

SEPTEMBER 1920

First Edition \ 1000 Copies. \}

Price 3 Shillings,

#### स्रो३म

# दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत-प्रनथमाला।

# अनेक विद्यानों की सहाँयता से

भगवद्दत्त संस्कृताध्यापक वा अध्यत्त रीसर्च-विभाग दयानन्द महाविद्यालय, लाहौर द्वारा सम्पादित ।

ग्रन्थाङ्क २।



भर्यात्

ऋग्वेद शाला है वा नहीं, वेद किसने बनाया ? इत्यादि विषयों पर विचार ।

# प्रथम भाग

संस्कृताच्याः

शास्यं सम्वत् १६६

विक्रम सं० १६७७

इयानन्दान्द्र ३७

प्रथमवार १००० प्रति ] मूल्य १८ ६

विद्याप्रकारा यन्त्रालय चङ्गड सुहङ्गा छवपुर में छपा॥

# Printed by Bhairo Prasada, MANAGER VIDYA PRAKASHA PRESS LAHORE, Olad Mullished by THE RESEARCH DEPARTMENT D.A.Y. COLLEGE, LAHORE.

The publications of this series can also be had of:—
Messrs Luzac & Co 46 Great Russel street
London W. C.

# THE UNIVERSITY LIET

# 3 NOV 1872 विषय-सूची।

# ALLAHABAD.

| (क) भूमिका                                  |                   | • • •        | 1-6     |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
| (१) पूर्वपत्त के छः ममागा                   |                   |              | 2       |
| (२) इन विचारों की समास्रोचना                | – प्रथम प्रमा     | ण            | 3       |
| (३) "शाकलाद्वा" दूसरा ममारा-                | -कौमुदी म         | ादि के कर्ता | त्र्यों |
| के लेख                                      |                   |              | 9       |
| (४) इस स्त्र पर द्यानन्द सरस्व              | ानी का लेर        | व और उप      | र्युक्त |
| सव एतां का खरडन।                            |                   |              | £       |
| (५) भाष्यकार पतझलि की नम्स                  | भि                |              | ४०      |
| (६) ऋक् मातिशाख्य के कर्ना                  | शानक का           | लेख।         | 9,3.    |
| (७) इसी अभिमाय के सूत्र शौन                 | <b>म चतुरध्या</b> | यिका में     | 8.7     |
| (८) यजुः शातिशाख्य में भी यह                | ो नियम हैं        |              | 3.7     |
| (E) तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते                 |                   |              | 9€.     |
| (१०) तत्सम्बन्धी पागिनीय सूत्र              | में भनार्ष        | का अर्थ      | १६      |
| (११) शाकल्य कितने हुए हैं ?                 |                   | • • •        | 88      |
| (१२) निरुक्त में शाकल्य                     | • • •             | • • •        | २१      |
| (१३) स्थविर शाकल्य                          | • • •             | • • •        | 5\$     |
| (१४) विदग्ध शाकल्यं                         | • • •             | • • •        | २४      |
| (१५) विकृतिवासी का लेख                      | • • •             |              | २५      |
| (१६) सर्वानुक्रमणीभाष्य में षड्गु           |                   |              | २८      |
| (१७) भ्राश्वलायन गृह्यसूत्र का वच           |                   | • • • •      | 3€      |
| (१८) ग्राधलायन श्रीत्रसूत्र के भ            |                   | येनारायग्    | \$ 6    |
| (१ <del>६</del> ) विकृतिवज्ञी की टीका में ग | ङ्गाधर            |              | 37.     |

# (福)

# ऋग्वेद किस ने बनाया ?

| (२०) पूर्वपत्त । यन्त्रकृत् शब्द          |             | • • •            | \$8  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|------|
| (२१) उत्तरपत्त                            | • • •       | • • •            | 38   |
| (२२) सायगा की सम्माति और उस               | । की भूल    | • • •            | ३७   |
| (२३) मन्त्रकृत् शब्द का सत्यार्थ          | • • •       | • • •            | şς   |
| (२४) कार अन्त वाले अनेक शब्द              |             | • • •            | ₽₽   |
| (२५) उपर्युक्त अर्थों में ही मन्त्रकृत    |             | • • •            | ₹€   |
| (२६) द्वितीय पूर्वपत्त । मन्त्रद्रष्टा शब | द           | • • •            | 88   |
| (२७) उत्तरपद्य                            |             | •••              | 88   |
| (२८) तै० सं०, मै० सं० और ऐ०               | ब्रा० की    | कथाएं            | ४२   |
| (२ <b>६</b> ) दोनों कथाओं का मिंश्रित स   | ारांश       | • • •            | ४३   |
| (३०) नामानेदिष्ट का काल                   | • • •       | • • •            | ४४   |
| (३१) एक और ममार्ग                         |             | • • •            | ४४   |
| (३२) ऋषि दयानन्द की सम्माति               | • • •       |                  | ૪૬   |
| (३३) इस की पुष्टि में और विचार            | • • •       |                  | ४७   |
| (३४) अनुक्रमणी की एक और सार               | र्ती        | •••              | Ão   |
| (३५) इन परिणामों की परीचा                 | •••         | • • •            | £ 8. |
| (३६) एक सक्त के सौ ऋषि                    | • • •       |                  | ध्र  |
| (३७) एक ही मन्त्र के भिन्न ऋषि            | • • •       | •••              | ¥३   |
| (३८) ऋग्वेद रैपीटीशन्स में ब्लुमप         | ील्ड का ले  | ख                | प्रव |
| (३६) उस पर विचार                          | • • •       | • • •            | प्रह |
| (४०) सर्वानुक्रमणी के श्राधार ब्रा        | सर्गों की ! | पाची <b>न</b> ता | प्र= |
| (४१) ऋग्वेद में प्राचीन और नवी            | न ऋाषियों   | का वर्शन         | €=   |
| (४२) यन्त्ररचना में वैदिक ऋषिय            | ों की साद   | ती               | 68   |
| (४३) सत्यार्थ का अन्वेषण                  |             |                  | 98   |

| (88)         | ब्रह्म पद   |               | • • •        | •• • •    | • • •            | 30         |
|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------------|------------|
| (৪৪) :       | ऋग्वेद      | शब्दार्थसम्   | बन्बरूप      | से किसी । | <b>गनुष्य की</b> | कृति       |
| <b>*</b>     | <b>रहीं</b> | • • •         | • • •        |           | • • •            | 60         |
| (४६)         | ग्रिफिथ     | का अर्थ       |              | • • •     | • • •            | 99         |
| • /          |             | के भ्रय का    |              |           |                  | 3-७        |
| (RZ)         | इन मन्द     | त्रों के अनुव | तद में ग्रि। | फिथ की भ  | गरी भ्रानि       | त ८१       |
| (3-5)        | सायगा       | का अर्थ       | • • •        |           | • • •            | ८२         |
|              |             | इ सरस्वती     |              |           |                  | <b>5</b> 8 |
| <b>(</b> 44) | इस मन्त्र   | त्र पर आः     | बै॰ कीथ      | की टीका   | भ्रौर टिप्पर     | 前ちち        |
| <b>(</b> ४२) | ज्ञान-स्    | क्तम्         | • • •        | •••       | • • •            | £ s        |

# शुद्धिपत्रम्।

# श्रतीव साधारण श्रशुद्धियां जो दृष्टि पड़ते ही ज्ञात

# हो जायें, यहां नहीं लिखी गईं।

| પૂ. <b>પ</b> . | श्रस्त            | सुद्ध             |
|----------------|-------------------|-------------------|
| €, €           | यदिम॰             | यदाग्ने०          |
| ७, १६          | कराव              | कराव              |
| १४,१५          | <b>उकार</b> श्वे० | <b>उकारश्चे</b> ० |
| 14,28          | aprika ग्रापृक    | aprikta अपूर्     |

# ( घ )

| १६,१६            | <b>ं</b> बिती   | <b>्विति</b>         |
|------------------|-----------------|----------------------|
| 28               | काउक            | काठक सं०             |
| १७, ८            | भाये वैदिक      | आयेश्रोकारान्त वैदिक |
| . €              | भागे इति        | द्यागे भी इति        |
| २५, ८            | कीथ             | कीथ                  |
| ₹७,१€            | रामयगादि        | रामायगाादि           |
| <b>₹0, </b> 9    | में             | में                  |
| ३२, ३            | वातस्य          | वात्स्य              |
| ३७,१५            | मन्त्रकृत्      | मन्त्रकृत            |
| 80, 9            | की              | का                   |
| <b>४</b> २,२२    | मैत्रायिगी      | मेत्रायगी            |
| 80, <del>E</del> | <u>श्राप्ता</u> | श्राप्तः             |
| ४८,१२            | विद्यमान्       | विद्यमान             |
| પ્રસ્,ેશ્પ્ટ     | ०न्वकाश         | ०न्वाकाश             |
| ६०,९३            | स्थिती          | स्थिति               |
| £2,22,23         | महीदास          | महिदास               |
| ६२, १            | पािंग ने भी     | पाणिनि ने भी         |
|                  | ''द्रष्टं       | ''हछुं               |
| 93               | लम्बन्ध         | संम्बन्ध             |
| ७२,१६            | विषद            | विशद                 |
| ७८,२०            | डिंयरी          | ेडियटी <sup>'</sup>  |





येना पावक चत्त्सा भुरगयन्तअनाँ ब्रनु ।
त्वं वरुण पद्म्यासी ॥ ऋ० १।५०।६ ॥

श्रर्थ—'हे पवित्रकारक, सर्वोत्तम जगदीश्वर! जिस विश्वान प्रकाश से श्राप धारण करने वाले लोकों, श्रीर मनुष्यों को श्रच्छे प्रकार देखते हैं, उस विश्वान के प्रकाश से मुझे भी संयुक्त कीजिये।' महाराज! श्राप ही मेरे गुरु श्रीर परमाध्यापक हो। श्राप ही से सब बान मिला है, सो हे द्यानिधे! मेरे दोपों को दूर करके मुझे सत्ययुक्त श्रीर निर्मल-बुद्धि करदें, जिस से कि में श्राप की सत्य वाणी वेद का प्रचार पुनरिप संसार में करने के योग्य हो जाऊं।

२४ नवम्वर सन् १६१६ शुक्रवार के दिन, लाहौर श्रार्थ्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर मेंने वेदों के शाखा विषय पर एक व्याख्यान दिया था। तदनन्तर इस विषय पर और भी सामग्री एकत्र करता रहा। पुनः, श्राश्विन सम्वत् १६७४ में 'ऋग्मन्त्रव्याख्या" की भूमिका में मैंने लिखा था—"शाखा विषय पर सुविस्तृत विचार, वेदमन्त्रों की गणना का प्रश्न और एक मन्त्र के कई वेदों में श्राने श्रादि श्रनेक ज्ञातव्य विषयों का लेख एक पृथक् पुस्तक में करना चाहता हूं। उस के लिये सामग्री एकत्रित की जा खुकी है।" तत्पश्चात् 'पश्चपटिलका' की भूमिका के श्रन्त में भी इसी सम्बन्ध में एक वचन लिखा था। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के श्रनुसार ईश्वर की श्रपार इया से में श्राज इस श्रन्थ के प्रथम भाग को जनता के प्रति धरता हूं। इस श्रथम भाग में दो ही विषयों का वर्षान हो सका

है, और वह भी संक्षेपतः । तथापि मूल विचार मैंने यहां रख दिये हैं। ये विचार कैसे हैं ? इनकी परीचा पाटक स्वयं कर केंगे।

शास्ता विषय के सम्बन्ध में इतना और कहना है। आर्थेतिहा-सानुसार जो ब्राह्मणादि प्रन्थों में मिलता है. एपि के धारम्भ से ही श्रुण् आदि वेद उपस्थित थे। वेदों में भी अनेक स्थलों पर यह साची मिलती है कि वेद सदा से पृथक् २ रूप में विराजमान रहे हैं। इतनी पुरानी साची की विद्यमानता में 'कोई मन्त्र-काल था, पश्चाद संहिता काल आया' अथवा 'व्यास ने चार वेद संहिताओं का विभाग किया' ऐसा कहना प्रमाण्यस्य कल्पना का प्रकाश करना है। वह आदि अप्तंहिता जो प्रजापित परमात्मा ने अग्नि ऋषि को दी और उस से ब्रह्मा ऋषि तक पहुंची, कहां चली गई ? इसी प्रश्न को लेकर मैंने शासा विषय पर खोज आरम्भ की थी। उस का परिणाम ही इस प्रन्थ का शासा-प्रकरणा है।

शाला-प्रकरण के छप जाने के पश्चात ही कॉलण्ड महाशय द्वारा सम्पादित 'संचित्र जैमिनीय ब्राह्मण'\* मुक्ते प्राप्त हो सका। उस में शाला-प्रकरण के पूर्वपच्च के दूसरे प्रमाण पर बड़ा प्रकाश डाला गया है। वह दूसरा प्रमाण पेरतरेय ब्राह्मण से उद्भत किया गया था। उस में आये शाकल शब्द पर ही सारा विवाद था। जैमिनीय ब्राह्मण ने सब विषय सरक्ष कर दिया है। उस में यह पाठ है—

तस्यैष श्लोको-

यदस्य पूर्वम्, अपरं तदस्य, यद्गस्यापरं तद्गस्य पूर्वम् । अहेरिव सर्पणं शाकलस्य न विजानामि यतरत्पुरस्तादिति ॥ शाकलो इ गौपायनो यद्गं मीमान इयाय ॥११२५८॥

<sup>\*</sup>Das Jaiminiya-Brahmana in Auswahl, von W.Caland, Amsterdam, Johannes Muller, November 1919

पेतरेय ब्राह्मण में "यदस्य" चचन के लिये 'यज्ञगाथा" शब्द आया है और यहां "इलोक"। प्रतीत होता हैं ये शब्द समानार्थक है। पुनः पेतरेय में "विजानन्ति" पाठ है और जैसिनीय में "विजा-नामि"। सब से बढ़ कर इटब्य बात यह है कि जैमिनीय ब्राह्मण में इस बाक्य में प्रावे 'शाकब' शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है। वहां कहा है ''शाकलो ह शौधायनः" अर्थाद 'गोप की हुल में होने षाला शाकल'। इस से सायग्रा का अर्थ तो सर्वधा अतत्य हो गया। ध्रंष रहा 'शाकल गौरायन' पर विचार । ऋग्वेदीय साहित्य \* में . चार गौपायनों का वर्धान ब्राता है । वे हैं (१) वन्धु (२) सुबन्धु (३) श्चतबन्धु (४) विष्रबन्धु । देखो सर्वानकमग्री ५ । २४ और १०।५७ पर। यदि जैमिनीय ब्राह्मणा में इन्हीं में से किसी का वर्णन है तो शाखा-प्रकरमा में जिखे गये अन्य सब प्रमार्कों को इप्टि में रखकर यहां भी शाकल. शाकल्य का शिष्य वा उसकी शिला का मानने वाला होगा। हम इस वाक्य का अब अचरशः वह अर्थ नहीं करेंगे जो प्रनथ के प्रनद्र कर चुके हैं। वहां 'शाकल्य की शिचा' के स्थान में 'शाकल्य का शिष्य' समकता चाहिये। इस प्रमासा से हरिप्रसाट जी का पत्त भी कोई पक्षा नहीं होता। यदि वे भन्य सब प्रमाणों को कोड कर केवल इसी प्रमागा से 'शाकल' ऋषिविशेष का अस्तित्व सिद्ध करना चाहें तो उन्हें श्रवश्य ही गौपायनों की पूर्वोक्त चार अधियों से अधिकता सिद्ध करनी होगी।

सामवेदीय आर्थेयब्राह्मण २ । १२६ में भी 'शाकलम' पाठ आया है। वहां सायण ने भी शिकलनाम्ना ऋषिणा दृष्टम' अर्थ किया है। उसी भाव से तागुड्यब्राह्मण में 'शाकलं भवति' १३ । ३ । ६ कहा है। ऐसा कह कर अगले ही वाक्य में इसका अर्थ भी स्वयं खोल दिया है—

**<sup>#</sup>तुलना करो तायङ्गबाद्यया १३। १५ | ५॥** 

'एतेनवैशकलःपश्चमेऽहानिमत्यातिष्ठत्मातितिष्ठति शाकलेनतुष्टुवानः' १३।३।६०॥

श्रयात् "अर्घा सोम" (साम १। ६। २। ७। ऋचा से शकल श्रृषि ने अमुक यह में अमुक कर्म किया। अतः यह मन्त्र शाकल साम हुआ। यही शकल शाकल का पिता है। इस प्रमाण से भी शाकल शब्द से किसी अधि विशेष के निज नाम को समक्षना ठीक नहीं।

वस्तुतः ग्रान्तिम परिशास यही है कि शाकलसंहिता, शाकल्य के पदपाठ से ही कहाई जाने लगी थी। शाकल कोई व्यक्ति हो वा न हो, उस के मुवचन से इस आप्वेद को शाकलसंहिता कदापि नहीं कहा, गया इतिदिक।

शाखा-प्रकरता में जो ऋक् प्रातिशाख्य के पाठ दिये गये हैं वे या तो चौक्षम्या संस्करता से हैं या मैक्समूजर के संस्करता से। पूर्वावस्था में पटलों और पृष्ठों का पता दिया गया है, और उत्त-रावस्था में कोष्ठों में सूत्राङ्क रखा है।

एक भौर बात में अवश्य कह देता हूं। संसार में वेद-विचार करने वाळे तीन भागों में विभक्त हो सकते हैं।

(१) आर्यावर्षीय इतिहास के मध्यम-कार्जान वाङ्गय के अनुसार वेद को जगाने वाले सज्जन (२) पाश्चात्य लेखक और (३) स्वामी द्यानन्द सरस्वती की दाेजी का अनुकरण करने वाले। इन में से प्रथम संख्यान्तर्गन पुराने दक्ष के पिएडत तो वेदाध्ययन को बहुत काल से प्रायः लोड़ चुके हैं, अतः उनके विषय में कुल कहना निष्फल है। द्वितीय श्रेगी के लोग अर्थात् पाश्चात्य लेखक इस समय वेद-विचार में बहुत व्यय हैं, पर वे भी एक ही हिंग्र से देख रहे हैं और अपने विपिच्यों के लेखों का कभी ध्यान नहीं करते। कदाचित् यही कारण है कि प्राचीन सम्यता-अनिमञ्च कुल जनों को लोड़ के अन्य सब एतहेशीय विद्वान इन्हें पच्चाती समभते हैं।

ये लोग प्रत्येक बात को उसी रंग में देखते हैं, जैसे वह पश्चिम में हो चुकी है। परलोकगत किहारीलाख शास्त्री ने 'दि वेदास ऐगड देयर श्रङ्कास पेयड उदाङ्कार वामक एक प्रन्थ श्राङ्कलभाषा में लिखा था। उस प्रनथ में ऋि दयानन्द ही के बाक्य इधर उधर रखे गये हैं। उन्हें भी छेखक उचित क्रम नहीं देसका। हमारी दृष्टि में वह प्रनथ विद्वतापूर्वक नहीं लिखा गया। प्रस्तु, उसी प्रनथ की समाजोचना करते इए कीथ ने पाखत्यों की प्रकृति दिखाई है। वह जियता है--We are familiar with the strange works found in old libraries which expound all science, human and divine, in the light of the Bible, and which in each generation reinterpret the holy scripture to make it conform with the ideas of the day, अर्थात 'वाईबल में सब मानव और दैव ज्ञान सिद्ध करने के लिये उसके भाष्यकार उसके श्रर्थ को समय २ पर पलटते गये' ऐसे ही अन्थों से उस ने बिहारी-साल के प्रन्थ को उपमा दी है। यह सत्य है कि यहां भी बहुत से सम्बहायी लोगों ने समय २ पर ब्रह्मसूत्रों से ही श्रपना पत्त सिद्ध करना चाहा। पर इस से यह कभी नहीं सिद्ध होता कि सारे विचारक ही ऐसे हैं, ग्रौर उन के ग्रन्थ इसी माव से जिसे जाते हैं। हम इस के विपरीत कह सकते हैं कि पाश्चात्य लोग श्रार्यावर्तीय सभ्यता वा इस के वाङ्यय को किन्हीं विशेष कारणों से बहुत गिराना चाहते हैं. देखों मैकालयादि सुप्रसिद्ध लोगों ने इस विषय में क्या कहा था।

ग्रस्तु, इन बातों को छोड़ता हूं। ग्रव तो सत्य का ग्रन्वेपण होगा श्रोर सब की बुद्धि की यथार्थ परीचा होगी।

मेरे विचार तीसरी श्रेगािके ही हैं। ऐसा होते हुए भी यथासम्भव भैंने पूर्व-पद्म को पूर्ग-प्रकट करके उस पर विचार किया है। यही है। बी इस ग्रन्थ के श्रमछे भागों में भी रहेगी। उन में वे मौक्षिक बाद भी विचारे जायेंगे, जिन पर कि पाश्चात्य लेखकों का श्राधार है, यथा भाषाविज्ञान इत्यादि।

ऋग्वेद के मन्त्रों, पदों झौर शक्तरों की गराना कर चुका हूं। गराना विषय पर कुछ इस्तकिकित बन्धों का ही देखना दोग है। इनके झागे छपने से स्रवेक रहस्य खुलेंगे।

इस प्रन्थ के लिखने में इंसराज जी पुस्तकाष्यक जाल बन्द्र पुस्तकालय ने मुझे बहुत सङ्घयता दी है। मित्र रामगोपाल जी शास्त्री भी समय २ पर अपनी सञ्मति देते रहे हैं। इन दोनों महाशयों का में बड़ा इतक हुं।

सज्जनगरा निष्पत्त होकर दोषों से सृत्वित करें। ग्रसमित-विस्तरेगा वेदविचाररनेष्ठ । इत्योम ।

दयानन्द ऐं० वै० कालेज बाबचन्द्र, अनुसन्धाः दुस्तकाबय बवपुर, आवगा पूर्गिमा शनि बि० सं० १६७७ भृगवेद पर ब्याख्यान

# लेखक की ग्रन्य पुस्तकें।

- (१) ऋषि दयानन्द स्वराचित (लिखित वा कथित ) जीवन चारित । मूल्य ।)
- (२) ऋग्मन्त्रव्याख्या। ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों की व्याख्या। मूल्य।-)
- (३) ऋषि दयानन्द के पत्र श्रीर विज्ञापन, दो भागों में । मृत्य ॥। इं)
- (४) ग्रहदत्तलेखावली । श्री पं०ग्रहदत्त एम० ए० के श्रङ्गरेजी लेखों का श्रार्थभाषानुवाद । (सहकारी श्रनुवादक श्री सन्तराम बी० ए०)। मृत्य १॥।)
  - (५) पश्चपटिलका, श्रर्थात् अर्थवेवेद का तृतीच लत्त्रगा ग्रन्थ मृत्य १)

# THE UNIVERSITY LIBRARY RECEIVED ON 3 NOV 1224

ALLAHABAD.

# ऋग्वेद पर व्याख्यान

#### शाखा-प्रकरगा।

सम्प्रति जो ग्रन्थ ऋग्वेद के नाम से प्रतिद्ध है उसे प्रायः शाकल वा शाकलक संहिता कहते हैं। यह प्रदत्ति प्राचीन काल से चली ग्राई है। भगवान कात्यायन ग्रपनी ऋग्वेद सर्वातु-ऋगणी के प्रारम्भ में लिखते हैं—

त्रथ ऋग्वेदाम्नाये शाकलके स्कारतीक ऋक्संख्य \* ऋषिदैवतच्छन्दांस्य डक्किप्यामः ।

श्रर्थात शांकलक ऋग्वेदाङ्गाय में इत्यादि । तदनुसार श्राय्यावर्तीय परिडत इसे शांकल संहिता कहते आये हैं।शांकल के साथ शांखा शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं प्रत्युत मध्यम कालीन है। Govt collection of mss. दिल्ला कालेज पूना के नं० १ में यह प्रयोग आया है।यह हस्तिलिपि शारदा अल्लों में है। इस में भी ऋग्वेद की समाप्ति पर यह पाठ नहीं। वहां

<sup>\*</sup> निर्णयसागरादि यन्त्रालय प्रकाशित ग्रन्थों में "संख्या" पाठ छवा है। मद्रास गर्बनमेग्ट पुस्तकालय के प्रायः हस्तिलिखित पुस्तकों में भी यही पाठ है। पूना संग्रह के किसी २ ग्रन्थ में "संख्य" पाठ है। हम ने प्रो० मैकडानल के ग्रनुसार 'संख्य' पाठ शुद्ध साला है। कात्यापन की शैरुयनुसार चाहिये भी यही किस का वारश्य ग्रामें स्पष्ट होगा। (देखो उक्त साहब का संस्कर्या; पुष्ट अ)।

## (५) ज्ञान्वलायन श्रौतसूत्रभाष्य में-

"शाकलस्य बाष्कलस्य वाम्नायद्वयस्यैतदाश्व-लायनसूत्रं नाम प्रयोगशास्त्रमित्य चेतृप्रसिद्धं संबंध-विशेषं द्योतयति"॥

(६) विकृतिवासी १। ४ की टीका में भट्टाचार्य्य गंडाधर ने लिखा है।

शाकलस्य शतं शिष्या नैष्टिक बहाचारिकः।
पत्र तेषां गृहस्थास्ते धर्भिष्ठाश्च छ विननः।।
शिशिरो वाष्कलः शाङ्को वात चन्नेवाधलायनः।
पत्रेते शाकलाः शिष्याः शाखा-भेद-प्रवर्तकाः।।
ऐसे हा श्लोक भागवतादि पुराण प्रन्थों में जाये हैं।
इन विचारों की समालोचना।

(१) प्रथम प्रमास के सम्बन्ध में लेखकों की सम्माति भिन्न र है। सायसाचार्य ऐतरेयब्राह्मस के भाष्य में लिखता है—

"शाकलशब्दः सर्पविशेषवाची । शाकलना-म्रोऽहेः सर्पविशेषस्य यथा सर्पणं गमनं तयेवायम-भिष्टोमः ।

<sup>\*</sup> उपयुक्त १; २; ३ ग्रौर ६ प्रमाशा को स्वामी हरिप्रसाद ने ग्रयने वेदसर्वस्व में उद्धृत किया है।

अर्थाद शाकल शब्द सर्पविशेषः।ची है। इसी शब्द पर

"SAKALA in the Aitareya Brahmana denotes the teaching of SAKALYA according to the St. Petersberg Dictionary. But Bohtlingk seems right in taking it as a kind of snake in that passage."

ह्यापी तरित्रसाद इस वचन का अर्थ करते हैं "जैसा इस का उपक्रम वसा इस का उपसंहार, जैसा उपसंहार वैसा उपक्रम, सूर्य्य के समान शायल की गति का उपक्रम और उपसंहार एक सा होने से मेद नहीं जाना जाता।

प्रथम हम सायणाचार्य के अर्थ को लेते हैं। सायण शाकल का अर्थ सर्प-विशेष करना है। परन्तु इस स्थल को छोड़ कर अन्यत्र यह शब्द इस अर्थ में दिखाई नहीं देता। प्रतीत होता है आहिः शब्द को देख कर सायण ने सर्पवाची अर्थ कर दिया है। आहिः शब्द मेघ और सर्पाद अर्थों में आता है। उणादि सूत्र आडिं अहिनिभ्यां हस्वश्च ४। १३८ से पाणिनि मुनि इसे बनाते हैं। अर्थाचीन काल में यह ज़न्द अज़ि Azi, फारसी अफ़ि आदि में सर्प अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, परन्तु निघर्द्ध में उपयुक्त मेघार्थ (१। १०) के साथ इस का उदकार्थ (१।१२) भी दिया है। मेघार्थ स्वयं वेद से ही सिद्ध है। वृत्रेगा यत अहिना विभ्रत ऋ०। १०। ११३। ३ अर्थाद आच्छा-

दक मेघ ले इत्यादि । वैदिक काल वा गाथा काल में कि जब यह वचन लिखा गया था, तब शाकल का अर्थ सर्प हो, यह कहीं दिखाई नहीं दिया । ऋतः सायण का अर्थ त्याज्य है ।

BOHTLINGK ने सायण का अर्थ देख कर ही इधर उधर हाथ पर मारे हैं। इसी का समर्थन मैकडानल और कीथ ने किया है। परन्तु सायणवत् यह अर्थ निस्सार ही है। राथ ने शाकल का अर्थ "शाकल्य की शिद्धा" किया है। सो यह अर्थ कुछ ठीक है। राथ का ऐसा अर्थ करना उस का स्वभाव है, क्योंकि वह पायः आर्ट्यावर्तीय लोगों के दिये हुए किसी वचन के अर्थ का उन से विरुद्धार्थ ही करना चाहता है, अन्यथा उस का भाषा-विज्ञान किस अर्थ का ? यहां उस ने सायण के विरुद्ध अर्थ किया है परन्तु हो ठीक सा गया है।

स्वामी हरित्रसाद ने अहि का अर्थ सूर्य किया है। यह अर्थ प्राचीन काल में दिखाई नहीं देता। अर्वाचीन कोशों में अवस्य भिलता है। परन्तु मोनियर विल्यम्स के कोशानुसार मूर्य अर्थ में आहि का प्रयोग कहीं साहित्य में नहीं मिला \*। अस्तु, वैदिक काल में यह अर्थ न था। हरिप्रसाद शाकल का अर्थ ऋषि विशेष करता है। ऐसा अर्थ करके वह इसी शाकल को शाखा का प्रवचन-कर्ता मानता है। यह अर्थ सत्य नहीं। अन्यत्र महाभाष्यादि में शाकलस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः

<sup>\*</sup> पं० जयचन्द्र शास्त्री ने किसी नाटक में आया बताया था। पर अन्ध-नाम शा स्थल उन्होंने नहीं बताया।

दा १। १२७ ऐसां वचन आया है। इस निषय के अनेक उदा-हरण आगे दिये नायंगे। यहां शाकत का अर्थ शाकल्य की शिज्ञा वा सुत्रादि है। यही अर्थ पूर्विक गाया में आया है। इस के स्पष्टीकरणार्थ हम मूलवाक्य कामयोजनीय भाग उद्धृत करके उस का अर्थ दे देते हैं।

स वा ऐषोऽभिरेव यदाभिष्टीमरतं यदस्तुवंस्त-स्मादिभरतोमस्तमभिरतोभंसन्तनभिष्टोमइत्याचत्तते।

स वा ऐवो ऽपूर्वो ऽनपरो यज्ञकतुर्यथा रथच-कमनन्त्रमेवं यदिम्होमस्तस्य यथैव प्राप्त्यां तथोद-यनम् । तदेवामि यज्ञगाथा गीयते । यदस्य पूर्वमपरं तदस्य यदस्यापरं तद्रस्य पूर्वम् । श्रहेरिव सर्पगां शाकलस्य न विज्ञानन्ति यतरत्परत्तः दिति ।

अर्थ-- '' वह निश्चय यह अधि ही (है) जो अप्रिष्टोम (है) उस की जो स्तुति की, इस कारण अप्रिस्तोम। अधिस्तोम होते हुए अप्रिष्टोम, यह कहते हैं।

वह निश्चय यह अपूर्व=आरम्भ रहित, अनपर=अन्तरहित यज्ञकतु (है) जैसे रथचक अनन्त (है) ऐसे जो अग्निष्टोम (वह भी अनन्त है)। उसका जैसा ही प्रायण=आरम्भ वेसा उदयन= अन्त। ता यह यज्ञगःथा अच्छे प्रकार गाई जाती है। जो इस का पूर्व, अपर वही इसका। अथवा जो इस का अपर वही इस का पूर्व । मेघ के समान गति शाकल्य की शिद्या की नहीं जानते हैं।"

कोई पश्च करे कि येघ कहां से उत्पन्न होता है तो गाथा-कार कहते हैं कि वार्त्ता रथचक के समान है। मेघ से वर्षा द्वारा समुद्राि में जल आता है और वहां से पुनः मेघ बन जाता है। सो इस का न आरम्भ और न अन्त है।

उपर्युक्त लेख से पता लग गया होगा कि इस प्रथमप्रमाण से शाकल कोई ऋषि विशेष सिद्ध नहीं होता । अन हम द्वितीय प्रमाण को लेते हैं।

२. झाकलाढा । अष्टाध्यायी ४ ३। १२८ ।
 इस पर भट्टोजीदीचित कोमुदी में लिखता है ।

"त्रण् वोक्तेथं। पत्ते चरणत्वाद्वुञ् । शाक-लेन प्रोक्तमधीयते शाकलास्तेषां सङ्घोङ्को घोषो वा शाकलः। शाकलकः। लत्त्रणे क्वीवता।

काशिका-विवरणपिक्षका में जिनेन्द्रबुद्धि (७००-५०) का ऐसा लेख हे—

"बुञोऽपवाद इति । चरगालत्त्रगास्य शाकल-शब्दस्य चरगालत्तरात्वात् । शाकला इति । शा-कल्य शब्दाद् गर्गादियजन्तात् कगावादिभ्यो गोत्र

(४।२।१११) इति प्रोक्तार्थेऽग् । आपत्यस्य च तिद्धितेनातीति (६।४।१५१) यलोपः । शाकल इति स्थिते तदधीते तद्वेदेत्यम् (४।२। ५६)। तस्य प्रोक्ताल्लुक (४।२।६४) शाकलाः। तेषां सङ्घः शाकलः शाकलक इति वा ।

मिताद्वरा में अनं भट ।

श्रस्माद्रग्वा स्थात्सङ्घादिषु । शाकलेन प्रोक्तभधीयते शाकलाः । तेषां सङ्घादिः शाकलः शाकलको वा। चरगत्वात् बुञ्।

काशिका में जयादित्य (६५०)।

शाकल शब्दात्संघादिषु प्रत्ययार्थविशेषगोषु वागाप्रत्ययो भवति तस्येदामित्येतिसमिनवष्ये । बुञो-पवादः। शाकलेन प्रोक्तमधीयते, शाकलाः। तेथां संघः, शाकलः। शाकलकः। शाकलोऽङ्कः। शा-कलकोङ्कः। शाकलकं लत्त्रगम्। शाकलकं लत्त-गाम् । ज्ञाकलो घोषः । ज्ञाकलको घोषः ॥

पदमञ्जरी में हरदत्त (११४०) ने लिखा है। बुञोपवाद इति । शाकल शब्दस्य चरण शब्दत्वात्, तद-श्रयति । 'शाकलेन प्रोक्तमिति' ॥ (काशी संस्करण)।

# इस सूत्र पर दयानन्द सरस्वती का लेख और जपर्युक्त सत्र मतों का खगडन।

शकलात् । ५ । १ । वा । प्राप्तविभाषेयम् । शकल अवदो गर्गादिषु पञ्चते । तस्माद्यजन्तान्नित्येऽगि माप्ते विभाषाऽऽरभ्यते । षष्टीसमर्थाद्गोत्रप्रत्ययान्ताच्छकल पाति गदिकाद्विकल्पेनाण् पत्ययो भवति । पत्ते च गोत्रचरणादिति बुन् । शाकल्यस्य संघोऽङ्का लत्तगां घोषो वेति साकलः शाकलकः । अस्मिन् सूत्रे जयादित्य भट्टोजिदीचितादयः कौमुदीकारास्तत् पाठिनश्च वदन्ति । "शाक-लाद्वा" । ईहरा सूत्रं लिखित्वा व्याख्यां कुर्वन्ति । शकल शद्धा-त्मोक्तेऽर्थेऽस् । शकलेन मोक्तमधीयते ते शाकलाः । तेषां संयः, थ्र<u>क</u>ः, घोषो वा शाकलः । शाकलकः । पत्ते चरणत्वाद्युक् । लक्त्यों अीवता इति । तदेतत् सर्वमसंगतमेवास्ति । कथम । यदि शाकलाद्वेति सुत्रं न्याय्यं ताईं तेषां मते शाकलं प्रातिपदिकं चर-णवाचकम् । पद्मे चर्गात्वादब्भित्युक्तत्वाद्। चरगाद्धर्भाष्ट्रययो-रिति वर्तिकानियमात् संवादिषु तद्वितोत्पत्तिः कथं स्यात् । एत तु तेनां कथनं पूर्वापरं विरुध्यते । यदि ते शाकलशब्दं चर-शासकः न मन्यरम् तर्हि प्रोक्तप्रत्ययान्तस्यागोत्रत्वात्तिद्वितोत्पत्तिः स्यादेव, न गोत्रचरगादित्यधिकारात् । अथास्मिन् विषये महा-भाष्यकारो भगवान पतअलिमानिः "इकोऽसवर्गे शाकल्यस्य हस्त्रश्च," "संबुद्धौ शाकल्यस्यतावनाषं," "लोपः शाकल्यस्य," इत्यादि सूत्रव्याख्यानावसरे शाकल्यस्यमानि लद्धायानि एक्षाधि भाकलानीति मत्या भाकलं न मसज्यत इत्यापि नयम पहुं ।

स्थलेषु करोति । तेन प्रायते शाकलाद्विति सूत्रं नास्ति । यदि शाकल शब्दचरणवाची स्यात्ति शाकलशब्दः द्वर्माञ्चाययो रभि-धेययो रेवाण् पत्ययः स्यात् पुनस्तेषां गते शाकलं सूत्रस्य नाम कथं स्यात् । तस्मात्तेषां शाकलाद्वेत्यस्य व्याख्यानं सद्भिवेयाकर-गैर्नादरणीयम् । स्त्रीलिङ्गपकर्णो सर्वज नोहितादिकतन्तेभ्य इत्य-त्रोक्तम् । कणवात्तु शकलः पूर्वः कतादुत्तर इष्यते । पूर्वोत्तरौत-दन्तादीष्फाणौ तत्र प्रयोजनम् ॥ १२६ ॥

इस प्रकार शाकल्य के गोत्र में होने वालों को शाकल कहा गया है। शाकल्य के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं। सारांश यह कि शाकल्य का संघ, अङ्क, लक्षण और घोष शाकल वा शाकलक कहा गया है। अतएव यह सूत्र वा शकल शब्द चरण वाची न रहा।

# भाष्यकार पतञ्जलि की सम्मति।

 १. 'सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः' ४, १, १८ पर पतअलि कात्यायन की सम्मति उद्धृत करके उस पर भाष्य करते हैं। ''लोहितादिषु शाकल्यस्योपसंख्यानम'' ''लोहितादिषु शाकल्य-स्योपसंख्यानं कर्त्तव्यम् । शाकल्यायनी यदि पुनरयं शकल शब्दो लोहितादिषु पठ्यते । नैवं शक्यम् । इह हि शाकल्यस्य च्छात्राः शाकलाः कणवादिभ्यो गोत्रे (४,२,१९१) इत्यण् न स्याद''।

यहां पतआलि कहते हैं कि कात्यायन की सम्मित के अनुसार ज्ञकल मातिपदक से तिद्धितसंज्ञक ष्फ मत्यय हो जावे । परन्तु शकल शब्द लोहितादिकों में न पढ़ा जाय । जहां यह पढ़ा है अर्थाद करन के पश्चाद, नहां इस का प्रयोजन यह है कि शाकल्य के छात्र भी शाकल कहें जाते हैं।

- २. पुनः "म्रव्ययात्र्यप्" ४, २, १०३ पर कात्यायन का वार्त्तिक तेभ्यष्टिकिठौ ॥ ३ ॥ देकर भाष्यकार ने अनेक उदा-इरण दिथे हैं । एक उदाहरण यह है "शाकलं नाम वाहीकग्रा-मस्तस्मादुभयं नामोति । शाकिकी शाकिका" ।
- १ (क) बा॰ दीर्घशाकतमतिषेधार्थम ॥२॥ ६,१,७७ । (ख) नित्ये चयः शाकल भाक्समासे तद्र्थमेतद्भगवांत्रचकार ।६,१,७७
  - (ग) किं चान्यत्याभाति । शाकलप ६,१,५२५।
  - (घ) समासे शाकलं न भवति इ,२,५२।
  - (ङ)इदं तर्हि प्रयोजनं दीर्घशाकलप्रतिषेधार्थम् ८,२,१०८.

पूर्वोक्त पांच स्थलों में शाकल शब्द का प्रयोग शाकल्य की शिक्ता अथवा शाकल्य के सूत्रों के सम्बन्ध में आया है। और इस का प्रमाण महत्त्वाच्य में ही मिलता है।

इकोऽसवर्गे शाकल्यस्य हस्वश्च. ६,१,१२७ इस सूत्र पर पतआले कात्यायन की सम्माति उद्धृत करते हैं। वैया हरणः सौवश्वः॥ नित्यप्रहेणन नार्थः। सित्समास गेः शाकलं न भवतीत्येव। इदमपि सिद्धं भवति। वःप्यामश्वे वाप्यश्वः। नद्यामातिर्नद्यातिः।"

इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि शाकल्य की शिचा की कात्यायन का पतअली शाकल शब्द से कहते हैं।

पूर्वीक पदा का समर्थन मध्यम कालीन साहित्य में।

सर्वानुक्रमणी पर दृत्ति लिखो हुए षहुरुशिष्य श्रपनी वेदार्थदीपिका में लिखता है ''तत्राष्ट्राये सम्यगभ्यासयुक्ते जिल्लाहिते शाकलके।

# शाकल्योच्चारणं शाकलकम्।"

यहां पर कात्यायन प्रयुक्त शाकलक का अर्थ षड्गुरुशिष्य ने शाकल्य का उचारण किया है।

#### इस लेख में पाठभेद ।

वेदार्थदीपिका का जो हस्तलेख दिन्या कालेज पूना के पुस्तकालय में अङ्क २४ से दिया हुआ है उस में यह पाठ है। ''तत्राष्ट्राये सम्यगभ्यासयुक्ते जिलरहिते । शाकल्येन दृष्टः। शाकलः शाकल एव शाकलकः।''

यद्यपि इन दोनों लेखों में बड़ा अन्तर है और द्वितीय की अपेता प्रथम छुद्ध है तथापि दोनों से किसी शाकल व्यक्ति विशेष ऋषि का होना खिएडत हो जाता है।

पूर्वीक पत्त के समर्थन में ऋकपार्तिशाख्य के कर्का शौनक का लेख \*।

(१) तत्रिमात्रे शाकला दर्शयन्त्याचार्यशाह्नपरिलोपहेतवः। प्रथम पटलः पृ० ४६.

इस पर टीका करने हुए उच्चट ने 'शाकलाः' का अर्थ किया है ''शाकल्य क्ष्टपेमेतानुसारिगाः''।

इस सूत्र के अर्थ में मेक्स मूलर की भ्रान्ति। अपनी H.S. L. के पृ० १ ६ पर वृह लिखता है —

"He ( रामिक ) mentions (1.65) the Saklas as observing a certain peculiar pronunciation out of respect for their master, who seemes to have sanction dit in his own rules. Who this master was is difficult to say. But it is most likely the same who (1.52) पूरु १५. is called the master Veda Mitra (friend of the Veda) and who (1.253) is called **THE EXPLA**T the father of Saklya.

\* यद्यपि शौनक प्रदर्शित सब नियम ऋग्वेद् में नहीं मिलते, तथापि सम्भव है कि वे आर बायनी शाखा में मिस जावें क्योंकि शौनक अरुकायन का शिष्य था। यह आगे विखा जायेगा ॥

#### द्यीर मैं मूं ने भी यही जिला है।

There is not a single ms. at present existing of the Rig. Veda in which the rules of our Prtisakhya are uniformally observed, and the same applies to the mss of the other Vedas. सम्मद है यह नियम शेहिएी में मिसे। 'इस का श्राभिनाय यह है कि वाकल श्रपने श्राचार्य की श्रद्धा के कारण एक निचित्र उचारण मानते हैं। वह श्राचार्य कौन था ? यह कहना यद्यपि कठिन है तथापि वह वेदिमित्र श्रयांत श्राकल्यपिता=शकल था।' यह मैक्समूलर की सम्मति सत्य नहीं क्योंकि पूर्वोक्त और श्राणामी सन प्रमाणों से सिद्ध है और हो जायणा कि श्राकलों का श्राचार्य स्वयं शाकल्य ही है।

# पूर्वोक्त सूत्र में यह उदाहरण है।

न त्वा भीरिव विंद्ती इँ ऋ० १०। १४६। १

मूल, पदपाठ, और निरुक्त ६, ३० में विंदती इँ ऐसा त्रिमात्र पाठ ही है। परन्तु निरुक्त के व्याख्यान में नहीं।

दूसरे भाचार्य प्लुतोचारण नहीं करते थे। इस का प्रमाण बैतिरीय ब्राह्मण २। ५। ५। ६ में मिलता है। वहां यहीः मन्त्र ऐसा मिलता है।

# "न त्वा भीरिव विंदती"।

(२) उकारश्वेतिकरणेन युक्तो रक्तोऽएक्तो द्राधितः श्वाक-लेन ए० ५०।

(भर्थ) भौर अपृक्त उकार इति से युक्त, अनुनासिक और दीर्घ होता है, शाकलमत से । यहां शाकल से अभिपाय शाकलय के नियम से हैं। इस का प्रमाण पाणिनीय सूत्र "उन्नः ऊँ" अ० १ । १ । १७ है। इस में शाकल्य की अनुहात्ति ऊपर से आती है। (अर्थ) उस की प्रमुख संज्ञा शाकल्य के यत में हो अनिष इति परे होने पर। तथा उस के स्थान में दीर्घ अनुना-सिक ऊँ आदेश हो और वह भी प्रमुख हो। उदाहरणा—उ इति, ऊँ इति। द्सरों के मत में विति होगा।

# इसी श्रमित्राय के सूत्र शौनक चतुरध्यायिका में भी श्राने हैं। उकारस्येतावपक्तस्य ॥ ७२ ॥

U is masalized when standing alone before Th. In the Pada text of the Atharvana as in those of the other Velas, the particle U is always written in this rule its nasality in such a situation is noticed, in the rule next succeeding are taught its long quantity and its exemption from conversion into a semi-vowel before the following vowel.

The term aprika was means 'uncombined with any other letter:' it is said also of the particles we and with (= i+n) in rules 179, IV 113 below.

#### दीर्घ प्रश्रह्म ॥७३॥

In the same situation it is also long, and square (Whitney's translation).

यजुः प्रातिश्वाख्य में भी यही नियम है। जकारोऽपृक्तो दीर्घमनुनासिकम् ॥ श्र॰ ४: €३॥

इति परे आने पर (स्० ६१ से) अपृक्त=अकेला उकार दीर्घ और अनुनासिक हो जाता है।

## तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते।

उकार के सम्बन्ध में तैतिरीयों का ऐसा नियम नहीं है। उदाहरण में एक मन्त्र को देखिये—

"वाममद्य सावितर्वाममु श्वः" ऋ० ६.७५६ यजुः ८।६ तै० १।४। २३ तथा २।२।४२.

इस पर ऋग तथा यजुः के पद्दाठों में ऊँ ऐसा पद बन जाता है,परन्तु तैत्तिगीय काखा में "उ" ऐसा ही रहता है। इसी लि पाणिनि ने १।१।१७ म ज्ञाकल्य प्रहण करके विकल्प किया है।

### तत्सम्बन्धि पाणिनीय सुत्र में अनार्ष का अर्थ।

प्रायः व्याख्याकारों ने यहां 'ऋषिदेंदः' मान कर अनार्ष का अर्थ अवेदिक किया है। वे लोग ब्राह्मणादि प्रन्थों को भी वेद मानते हैं। क्योंकि पा॰ '181' ६ पर जो उदाहरण "ब्रह्मवन्यवित्यब्रवीत" आरम्भ से दिया जाता है वह ब्राह्मण का ही सम्भव है। यद्यपि अभी तक वेसा पाठ तो नहीं मिला परन्तु 'ब्रह्मवन्यविती ' ऐतरेय ब्राह्मण ७। २७ में मिलता है %। अतः जो लोग ब्राह्मण तक को वेद=आर्ष मानते हैं उन के लिए शाकल्य संहिता आर्ष क्यों न होगी ? इस शाकल्य संहिता का आदर बहुत काल से होता आया है। देखो महाभाष्य में लिखा है।

<sup>\*</sup> पीछे "ब्रह्मबन्ध इत्यव्रवीत" पाठ काठक १०।५।इ में मिला है।

'' शाकल्यस्य संहितामनुपावर्षत । ……… " शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देवः पावर्षत् ॥ (अर्थ) शाकल्य से भले पकार की गई संहिता की समाप्तिपर वर्षा हुई।

ऐसी संहिता में आया हुआ इति पद उन के मत के अनु-सार अवैदिक कैसे होगा? हमारी समक्त में जो समाधान आता है उस के अनुसार अन्य वहुस्थलवद यहां भी आर्ष का अर्थ अष्टि—अनुचान पोक्त ही है। प्रतीत होता है कि शाकल्यादि ऋषियों के समय में साधारण जन सम्बोधन में आये वैदिक पदों के आगे इति शब्द प्रयोग में लाकर उन्हें प्रगृह्य माना करते थे। शाकल्य ने उन की वात स्वीकार कर ली और अपनी संहिता में उन्हीं का प्रकार जता दिया। और क्योंकि अन्य सब पदकार शाकल्य के समय के पश्चाद हुए हैं, अतः उन सब ने यह प्रकार स्वीकार कर लिया।

यहां कोई कह सकता है कि शाकस्य संहिता आर्ष नहीं अथवा कोई उच्च स्थान नहीं रखती क्योंकि पतअलि मुनि स्वयं उस की संहिता के साथ "सुकृतां" का प्रयोग करके उसे साधारण ग्रन्थवत "तेन अधिकृत्य कृते ग्रन्थे" के अनुसार बतलाते हैं। और ब्राह्मण तो प्रोक्ताधिकार में हैं तो उस का उत्तर यह है कि उन के मतानुसार तो प्रोक्ताधिकार में होता हुआ भी कल, आर्ष नहीं आर्थात वेद नहीं।

वेद संहिता में किसी प्रशृक्ष की सन्धि नहीं हुई । 'उ' पद

कई स्थलों पर प्रगृह्य है और कई स्थलों पर नहीं।

घृतम्बस्य धाम ऋं० २. ३. ११

ii तें १०. १०. २.

उ इति के स्थान में ऊम इति इस लिये है कि "यरो नुनासिके नुनासिको व।" ८।४।४४ से विकल्प होजाता है। यह बात हरदत्त ने इस स्थल पर पदमक्षरी में लिखी है।

(३) " संयुक्तंतु व्यञ्जनं शाकलेन।" पटल, ६। १४. पृ. १५७. पदादि (६.१२) संयुक्तं व्यञ्जन दीर्घ से परे (६.१३) द्वित्व नहीं होता, शाकल विधान से ।

उदाहरण, ग्रा त्वाहार्षमंतरेधि ऋ० १०. १७३. १.

,, ,, নৈ বৈ ১. ২. ৭. ১

,, , मै०२. ७. ८.

.. ,, ग्रु० ई. ८७. १.

,, स्वाहार्षमन्तरभूः य० १२. ११ (निर्णय सागर)

(४) लकार ऊष्मस्विप शाकलेन । पष्ठ पटल ए० १६० (३६६)। लकार का अभिनियान (६।१७) होता है, ऊष्मों (श्र, प, स, ह) के आने पर भी शाकल मत से । उदाहरण, पदपाठ-न अरायासो न जळहनः

संहिता। न अरायासः न जळहवः ऋ० ८. ६१.११

अगले कई सूत्रों में भी शाकल शब्द का मयोग अनेक ऐसे नियमों में अक्षता है।

- (५) त्रसंयुक्तं तु श्वाकलम्। ए० १६१. (६००)
- (६) सर्वत्रैके करणस्थानभेदे वा शाकलम् i (४०३)
- (७) चतुः क्रमस्त्वाचारितात्र श्वाकलैः। पृ० २६३. ११.१६
- (८) असर्वश्वस्त्रिपश्चतिष्वनेकश्चः स्मरन्ति संख्यानियमेन बाकलम् । ११, २१
  - (£)—शाकलाः ऋषे पृ० २६३ (६७३)

इन सूत्रों के उद्धृत करने का यही प्रयोजन है कि यहां भी शाकल शब्द से शाकल्य के नियमों या उस के मतानुयाथियों अर्थाद शिष्यों से अभिप्राय है। प्रथम प्रमाण में उच्चट ने नी यही अर्थ किया है। इस से भी हमारा मत पुष्ट होता है।

# शाकल्य कितने द्वए हैं ?

शाकल्य और शाकल का सम्बन्ध जानने के अनन्तर यह जानना आवश्यक है कि शाकल्य कितने हुए हैं ?

- (१) एक शाकल्य का उल्लेख तो हो ही रहा है। उसका और मनारा भी देखिये।
- (१) इकारयोश्च प्रश्लेषे तैमाभिनिहितेषु च । बदात पूर्व रूपेषु ज्ञाकल्यस्यवमाचरेत ॥ १३ ॥ वृतीस पटस प्र० १०२ ।

(अर्थ) इस्व इकार की अवस्था में प्रश्लेष, चैम, और अभिनिदित संवियों में उदात्त पूर्व और अनुदात्त उत्तर रूप आने पर (एवम) ऐसे स्वरित करे। उदाहरण —

- (१) सूचीवघृतम । ऋ० १०, ६१, १५, पश्चिष्ट सन्धि
- (२) योजान्विन्द्र ते हरी । ऋ० १, ८२, १, चैप सन्धि
- (३) तेऽवर्धन्त । ऋ० १, ८५, ७, अभिनिहित सन्धि
- (२) नियमं कारणादेके प्रचयस्वर धर्मवत् । श्रचयस्वर आचारः श्राकल्यान्यतरेतयोः ॥

  प० ३। २२, पृ० १०५, (२०८)
- (६) सर्वैः प्रथमेः स्पर्शेरुपथीयमानः शकारः । शाकल्य पितुर्मतेन छकारमापद्यते ॥ ४॥ प० ४, पृ० ११० (२२३)
- (अर्थ) संव प्रथम स्पर्शों से उपधीयमान शकार शाकल्य के थिता के मत से छकार को मान्न होता है। उदाहरणः— (१) शृंगेव नः प्रथमागंतमवीक् शफाविव ऋ०२,३-६,३, संहिता। शृंगाऽइव नः प्रथमा गन्तम् अवीक् शफीऽइब ,, पदपाट।
  - (२) बिपाट छुतुद्री ऋ० ३, ३>, १, विऽपाट शुतुद्री।
- . (३) तदायं सोमस्त्वमेह्यर्वाङ् शत्यत्तमं ऋ० ३, ३५, ६, जन्वट का उद्धृत यह (छश्वत्तमं) पाठ किसी सम्प्राप्य शास्वा में नहीं विस्नता ।
  - (४) वर्षनेव विजिञ्छ्नथिश्चिमित्रान् ऋ०१,६३,५ । यहां छकार है और यह मन्त्र केवत ऋग्वेद में ही है।

मूल ऋग्वेद में शाकल्य के पिता (शकल) के अनुसार पाठ है।
(४) न शाकल्यस्य ॥ १३ ॥ ए० १११ (२३२) पटल चतुर्थ ।
(अर्थ) शाकल्य के मत में छकार नहीं होता ।
उदाहरणा, विज्ञ क्षिथिहि । तच्कायोः ।

(५) समापाद्यं नाम वदंति पत्वं तथा गात्वं सामवशांश्च संधीन्। जपाचारं लद्यगातश्च सिद्धमाचार्याः व्याळिशाकस्य गार्ग्याः ॥३१॥ पटल १३, ए० ३०८, (७३६)

यजुः प्रातिशास्य में शाकस्य ।

श्रविकार थ शाकस्यः शपसेषु ॥ १० ॥ श्रध्याय ३ ।

परभृत श, ष, स भें संहिता (१) में शाकस्य विसर्जनीय
के विकार को नहीं मानता ।

श्राशुः शिपानः ऋ० य०, सा० । श्रदितिः षोडपात्तरेगा । देवो वः सरिता । य० १।१

### निरुक्त में शाकल्य।

'वने न वायो न्यवायि चाकत्'। ऋ० १०, २६, १। इस पर निरुक्त ६। २८ में लिखा है।

"वन इव वायो वेः पुत्रश्चायिति वा कामयमान इति वा । वेति च य इति च चकार शाकल्यः। उदात्तं त्वेवमारुयातमभवि-ष्यद्द्धसमाप्तश्चार्थः।"

अर्थात शाकल्य ने 'वायो' का जो वा, यः पट्पाठ बनाया है वह यक्त नहीं।

यह शाकल्य सब से प्रथम पद्पाठकार मतीत होता है, क्योंकि इस के प्रायः नियम दूसरे पदकारों ने ले लिये हैं। यह पूर्वीक्त पातिशाख्यों की तुलना से प्रतीत हो गया होगा।

#### (२) स्थविर शाकल्य ।

शाकरप के अतिरिक्त एक स्थिवर शाकरप का उद्घेत्य भी भिलता है। इस के सम्बन्ध में ऐतरेय आरएयक का अनु-बाद करते हुए कीथ महाशय ऐसा लिखत हैं।

<sup>(</sup>a). It is true that Sthavira doces not ocur in III 1, 2, but I do not think it is reasonable to take the Sakalya of that passage as different from him of III, 2, 1, 6, as does e. Weber, Indian Literature, P. 50.

<sup>(</sup>b). On him see Max Muller, Rigve la Pratisakhya p.p. 7 sq.

वेदिक इएडैक्स में भी मैकडानल और कीथ का ऐसा ही लेख है।

" शाकत्य 'desendant of शाकल' is the patronymic (गोत्र नाम, अपत्य बाचक) of Vidagdha in the Satapatha Brahmana, and of Sthavira in the ऐतरेय and शाङ्खायन आरएयक' ।" (Vol. II P. 368).

प्राचीन ग्रन्थों में नामविशेष के साथ स्थविर का प्रयोग I

- (१) ''हन्त पूर्वेषामाचार्य स्थावरं जातुक गर्य पृच्छानीति। तं ह पप्तच्छ। यद्यतिकान्तमुल्वणं कर्ता वा स्वयं बुध्येतान्यो वा बोधयेत कथं तदुल्वणमनुल्वणं भवेत्पुनर्वचनेन वा मन्त्रस्य होमेन वेति पुनर्वाच्यो मन्त्र इति ह स्माह जातुक गर्यः। तमलीक गुः पुनः पप्तच्छ शस्त्रं वानुवचनं वा निगदं वा याज्यां वा यद्वान्यत्सर्वं तत्पुनर्व्रूया दिति यावन्मात्रमुल्वणं तावद्ब्रूयाहचं वार्धचं वा पादं वा पदं वा वर्णं वेति ह स्माह जातुकर्षयः'' कौशीतक ब्रा॰ २६०५०
  - (२) प्राच्यपंचाल उपधानिभोदयः शाकल्यस्य स्थाविरस्य ऋक्पातिशाख्य पटल ३,४६.

स्थिवर शब्दवत युवन शब्द भी कई नामों के साथ लगता है।
कोशिक सूत्र सा १ में युवा कोशिक नाम आता है और
यह कोशिक से भिन्न व्यक्ति का नाम है क्योंकि र्र, १० में
"पूर्वया कुर्वीत"—इस विधि में कोशिक नाम आ चुका है।
और युवा कोशिक की सम्मति है "अन्यतस्या कुर्वीत"।

(३) विदग्ध शाकल्य ।

ज्ञतपथ ब्राह्मण के चौदहवें कागड में याज्ञवल्क्य के साथ

इस विदग्ध शाकल्य का जो सम्बाद हुआ था, सो दिया है। वहां इसका अनेकवार नाम आया है।

हमारी दृष्टि में शाकल्य, स्थाविर शाकल्य और विद्ग्ध शाकल्य तीनों भिन्न २ पुरुष हुए हैं । पुराने ग्रन्थों में स्थिवर और युवन विशेषण देकर भिन्न २ व्यक्ति कहे गये हैं । यह पूर्वोद्धृत प्रमाणों से ज्ञात हो चुका है, अतः शाकल्य और स्थिवर शाकल्य के भिन्न २ मानने में कोई दोष नहीं । और तीसरा भी विद्ग्ध विशेषण के आजाने से भिन्न है, इस परिणाम में हम कीथ के साथ सहमत हैं।

#### कार्त्तकौजपादयक्चं । ग्र०६।२।३७॥

इस सूत्र पर जो गण है उस में "शाकलशुनकाः।" "शाकलसणकाः।" दो गण दिये हैं। यहां भी शाकल का अर्थ शाकल्य के शिष्यों से है।

#### विकृति वर्ल्ली

त्रेशिरीये समाम्नाये व्यालिनैव महात्मना %। · · · · · महर्षिणा जटाचा विकृतीरष्टौ वच्चन्ते नातिविस्तरम् ॥

उपर्युक्त श्लोक विकृतिवाद्धी ग्रन्थ में आए हैं। जिनका पूरा पाठ दिया गया है वे क्लोक महास के गर्वनिवेग्ट पुस्तकालय के मूची के सं० ६५८ के नीचे उद्धृत किये गये हैं। यह ग्रन्थ सत्यवत सामाश्रमी ने छपवाया भी है। वहां जो पाठ मिनवे हैं वे पाठभेद में दे दिये गये हैं। इन में "शाकल" का अर्थ गकाधर महाचार्य टीकाकार ने ऐसे किया है—

"शाकलाचार्यं नमामि, शकल एव ज्ञाकलः रवार्थेऽण् मत्ययः, स चासाबाचार्यश्चेति" । पृ०३.

दिविया कालेल पूना की नवीन सूजी में सं०५४ में यह लेख है——

"On page 40, beside, begins a different work forming rather a supplement to the Prâtîsâ-khya with these verses:—

ॐ तं सर्वज्ञजगत्सेतुं परमात्मानमीश्वरं ।।
वंदे नारायणं देवं निरवद्यं निरंजनं ॥१॥
नत्वादौ शाकलाचार्यं शाकल्यस्कंचिरं (स्थविरं १) तथा ॥
ब्रह्मविद्या गुरुं श्रेष्टं भारद्वाजं बृहस्पतिं ॥२॥
शैशिरीये समाम्नाये व्याडिनैव महर्षिणा ॥
जद्यद्या विकृतीरष्टौ लच्यंते नातिविस्तरं ॥ ३ ॥

The work ends thus—
पदद्भयमनुक्रम्य व्युत्क्रमात्क्रमसंधिवद् ॥
स्वर् लच्या संयुक्ता सा जटेत्यभिधीयते ॥ १६॥
॥ इति जटापटलं स्नामं ॥"

यह ग्रन्थ निश्चय ही विकृतिवाली नामक है। परन्तु सुद्धित ग्रन्थ में कुल २३ श्होक हैं और इस में १६। इस का अन्तिम अर्थात् उनीसवां श्लोक वहां २२वां है। इस के आरम्भ में ही "नत्वादौ भौनकाचार्य" वाला श्लोके लप्त है। इस से जात होता है कि इस छोटीसी पुस्तक में भी अत्यन्त पाठभेद हो गवा है। इमें तो इस प्रस्तक के व्याहिरचित होने में भी सन्देह है, क्योंकि पूर्वीक्त श्लोकों में "व्याडिनैवमहिष्णा" पदों में 'एव' शब्द और 'सहर्षि' शब्द ध्यान देने योग्य हैं । एव शब्द पर गङ्गाधर टीकार ने यह लिखा है-"क्षीनकाचार्याणां मते जटा-द्यष्ट्रविकृति लक्तग्रस्य व्याहिनगीतस्यवेष्टत्वाच गागडकेय शोकः-स्य जटालत्त्वणस्येत्येवाभिनायार्थ एवकारः।" अर्थात् नाराइकेय मोक्त लक्त्यादि से भिनन्ता दिखाने के लिये यह एवकार है। परन्त स्वयं व्यादि को यह कहने की आवश्यकता नथी। पनः स्वनाम के साथ महार्ष पद का परोंग इसे अन्यरंचित वताता है। कोई कह सकता है कि रामयखादि ग्रन्थों में भी तो " नारदं परिपत्रच्छ वाल्मीिकमुनिपुंगवः ॥ " \* १॥ वालकागड । वाल्मीकि स्वयं शपने को मुनिएंगव लिखते हैं।

<sup>\*</sup> यह पाठ रलेगल की रामायगा में है। निर्गायसानर वालों का पाठ 'मुनिषुंगवम' अशुद्ध है।

तो उस का उत्तर स्पष्ट है कि रामायण के पहले चार सर्ग स्पष्ट ही प्रतिष्ठ हैं। वास्तिवक रामायण आगे से आरम्भ होता हैं। ऐसे ही सम्भव है कि व्यादि प्रोक्त कोई विक्वत्ति-लक्षण-सम्बन्धी प्रन्थ हो और उस के बिगड़े विगाड़े यह श्लोक रह गये हों, परन्तु यह पुस्तक व्यादि ने स्वयं कदापि नहीं कहा।

हमारी सम्मित में सब पाठों को मिला के द्वितीय श्लोक तो अनर्थक ठहरता है और यद्रास वाला तृतीय श्लोक द्वितीय हो सकता है।

"नमामे शौनकाचार्य शाकल्यं स्थिविरं तथा।" यदि ऐसा न भी हो तो शाकलाचार्य वाला पाठ नवीन काल का, है और दूसरे प्रमाणों के सम्मुख इसका कोई आदर नहीं।

हरियसाद ने न जाने यह कैसे लिख दिया कि पूर्वोक्त श्लोक च्याडि पणीत संग्रह के मंगलाचरण में आया है ? संग्रह तो सम्प्रति कहीं मिलता ही नहीं।

(४) सर्वानुक्रमणी-भाष्य में षड्गुरुशिष्य का लेख ।
मैक्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में
सर्वानुक्रमणी-भाष्य में से पड्गुरुशिष्य के कुछ वचन दिये
हैं । उन में ही " शाकलस्य संहितका बाष्कलस्य तथापरा।"
लेख मिलता है । पूर्वपत्ती इस वचन से ऋग्वेदीय दो शाखाएं
मानता है, अर्थात शाकल और बाष्कल की । सर्वानुक्रमणी-भाष्य

में श्राया हुआ यह लेख चाहे पड्गुरुशिष्य का हो, वा उस ने कहीं से उद्धृत किया हो, बहुत पुराना नहीं ! यह उसी काल का है जब कि ऋग्वेद को शाकल-शोक्त भी मानने लग पड़े थे ! इन स्होकों का अधिकांश भाग आलङ्कारिक और कल्पित है, अतः इनका कोई प्रमाण नहीं ! मैक्समूलर की भी यही सम्मति है। " It need hardly be pointed out that this passage contains a strange and startling mixture of legendry and historical matter....." p. 232.

उपर्युक्त श्लोकों के अन्तिम भाग में यह पंक्ति आई है। वह भाग यद्यापि कुछ २ ऐतिहासिक है, तथापि अन्य प्रमाणों की प्रवलता से उसका यह वाक्य आद्रशीय नहीं।

इसी क्रममें ब्राश्वतायन-पृश्वसूत्र का भीएक वचन विचारणीय है। श्री सत्यव्रतसामाश्रमी ने ऐतरेयालोचन में चरणव्यूह के टीका-कार महीदास के प्रमाण से ब्राश्वलायन-पृश्वसूत्र ३।४ में ब्राये हुए कुछ ऋषियों के नाम तीन गणों में बांट दिये हैं।

माराङ्केय गरा—जानन्ति, वाहवि, गार्ग्य, गौतम, शाकल्य, वास्त्रच्य, माराङच्य ।

शाङ्खायन गगा—कहोल, कौपीतक, महाकौषीतक, पैङ्ग्य, महापैङ्ग्य, सुयज्ञ ।

श्राश्वलायन गर्ग-ऐतरेय, महैतरेय, शाकल, बाष्कल, सुजात-वक्त्र, श्रीदबाहि, महौदवाहि, सौजामि, शौनक ।

उपर्युक्त तीन गणों में ७+६+६=२२ वाईस ऋषि गिने गये हैं। सत्यव्रत और उस से नकल करने वाले वालकृष्ण एम० ए० से महाकार्षातक और बाप्कल दो नाम छूट गये हैं। हमारा प्रयोजन यहां तृतीय गणस्य " शाकल" से है। कोई कइ सकता है कि यही "शाकल" आधानिक शाकल संहिता का भवचनकत्ती हुआ है। पर यह बात सत्य नहीं। प्रथम गर्गा में '' शाकल्य '' का नाम आ चुका है। पूर्वीद्धत कई श्लोकों से पाठकों को ज्ञात हो चुका होगा कि शाकल्य के शिष्य ही शाङ्खायन और आश्वलायन थे। इन्हीं दोनों का सम्बन्ध द्वितीय और तृतीय गणों से है। शिष्य गुरु से निश्चय ही उत्तरकालीन हैं। उन्हीं शिष्यों और प्रशिष्यों की परम्परा में सें शाकल एक है। यह शाकल कदापि संहिता का प्रवचनकर्ता नहीं हो सकता। शाकल-संहिता ( शाकल्थ के पद-पाठ वाली संहिता ) तो बहुत पूर्व बन चुकी थी, नहीं नहीं उस का क्रमपाट भी हो चुका था। ऋग्वेद के क्रमपाठ का कर्त्ता वभ्रुपुत्र सुप्रसिद्ध है। " इति प बाभ्रव्य उवाच च कमम " ऋकुपा० ११।६५ अर्थात बाभ्रव्य ने कम-संहिता का प्रवचन किया। यह बाभ्रव्य पूर्वोक्त प्रमाण में प्रथमगणीय और शाकल्य के निकटवर्त्ता है। अतएव तृतीय गगास्थ ऋषियों से बहुत पहले शाकल्य था, तथा च उस की संहिता पदपाठ रूप में थी। उसी के शिष्यों प्रशिष्यों में कोई

व्यक्ति उसं का बहुत प्रचार करंन वाला हुआ है कि जिस का गुगानाम शाकल हुआ। वहीं तृतीय गंग में गिना गया है। पाठक इतने लेख से निश्चय कर चुके होंगे कि यह शाकल शाकल-संहिता का प्रवचनकर्ता कभी नहीं हो सकता। वह गौगा नामधारी तो अन्य ही था। देखो उसका समीपवर्ती जौनक अनुवाकानुक्रमगी में क्या कहता है।

ऋग्वेदे शैशिरीयायां संहितायां यथाक्रमम् । प्रमाणमनुवाकानां मुक्तैः शृग्गुत शाकलाः ॥६॥

इन्हीं शाकलों में से एक व्यक्ति विशेष शाकल बना। आश्वसायन गृह्यसूत्र के बिषय में एक ही बात विस्मय में डालती है अर्थात उस के साथी शाङ्कायन के गृह्यसूत्र ६।१ में दो चार और नामों के साथ शाकल नाम का भी अभाव है।

- (५) भाश्वलायन श्रौतसूत्र १।१।१ के भाष्य में गार्ग्यनारायगा ने जो "शाकलस्य बाष्कलस्य चास्त्रायद्वयस्य" सिखा है, सो यह उस ने पूर्वप्रदर्शित बातों पर ध्यान न देकर ही लिखा है। अन्य नवीन लोगों के समान उस का मत भी प्रामाणिक वा सम्मानयोग्य नहीं है।
  - (६) विकृतिवल्ली की टीका में गङ्गाधर का त्रमा**ण**।

श्रन्तिम प्रमाण गङ्गाधर का है। इसे हरित्रसाद ने अपने वेदसर्वस्व के ए० ४७ पर उद्धृत किया है। शाकलस्य \* शतं शिष्या नैष्ठिक ब्रह्मचारिणः । पञ्च तेषां गृहस्थास्ते धर्मिष्ठाश्च कुटुम्बिनः ॥ १ ॥ शिशिरो वाष्कलः शाङ्को वातस्यश्चवाश्वलायनः । पञ्चते शाकलाः शिष्याः शाखाभेदप्रवर्तकाः ॥ २ ॥

उस ने इस का अर्थ किया है "शाकल ऋषि के एक सौ शिष्य थे।" परन्तु यह श्लोक इस रूप में कहीं नहीं मिलता। विकृतिवल्ली का जो संस्करण गङ्गाधर की टीका-सहित सत्यव्रत द्वारा सम्पादित हुआ है उस में "शाकलस्य" के स्थान में "शाकल्यस्य," "शिशिरः" के स्थान में "शैशिरः" "शाङ्ख" के स्थान में "साङ्ख्या" पाठ मिलता है। उस ग्रन्थ में इस के आगे एक श्लोक ऐसा है।

ऋग्वेदादि महाशाखा कल्पाख्या वेतरा मता। शाकलाः शौनकाः सर्वे कल्पं शाखां प्रचन्नते॥ ३॥

सत्यव्रत ने ऐतरेयालोचन ए० १२७ पर प्रथम श्लोक में शाकल्य पाठ ही लिखा है।

मद्रास की सूची सन् १,६०४ Vol ii Vedic Literature के सं० ६५८, ए० ६,६४ पर यही श्लोक उद्धृत हैं। वहां भी ''शाकल्य" और ''शैशिरः" पाठ ही आया है। अतः हरिमसाद

<sup>\*</sup>ब्रह्माग्ड पुराग् का जो उद्धरण ब्रष्टिवक्वतिविवृतिः में मधु-सूदन सरस्वती ने दिया है वहां "शाकल्यस्य" पाठ है। पृ० (८)।

का पाठ सर्वथा त्याज्य है। यद्यपि यह श्लोक पुराणादि में आये हैं और अधिक मामाणिक नहीं, तथापि यहां तो शाकल्य का नाम ही मिलता है। इस नाम से भी हमारा पूर्वोक्त कथन ही सिद्ध होता है, आर्थात शाकल-संहिता शाकल्य के पदपाठ से कहाई जाने लगी थी, शाकल के मवचन से नहीं।



## ऋग्वेद किस ने बनाया ?

#### पूर्व-पत्त् ।

(१) यह प्रन्थ किसी एक व्यक्ति का बनाया नहीं है। मित्र २ कालों में पुराने गायकों ने कई भाव किता रूप में कहे थे, वही पिछले कालों में एक प्रन्थ के रूप में संग्रहीत हुए हैं। उन्हें ही ऋग्वेद नाम दिया गया। इस का प्रमाण उन्हीं कियों के अपने शब्दों में मिलता है। उन का उत्तरवर्ती आर्य इतिहास भी इसी बात की साची देता है। उक्त दोनों प्रकार के प्रमाण कमशः यह हैं—

#### सन्त्रकृत् राद्यं

- (१) ऋषे सन्त्रकृतां स्तामेः कञ्यपोद्वर्धयन्गिरः । ऋ० - २। ११४ । २।
- (२) शिशुर्वा आङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत् । स पितॄन पुत्रका इत्यामन्त्रयत । तां० आ० १३ । ३ । २४ ।
- (३) दैवा ह वै सर्वचरौ सत्रं निषेदुः । ते ह पाप्पानं नापजिव्वरे तान्होवाचार्बुदः काट्वेयः सर्भऋषिर्मन्त्रकृत् । ऐ० ब्रा० ६। १
- (४) नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मा माम्रुषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परा-दाम । तै० आ० ४। १। १।

- (प्र) मन्त्रकृतो हणीते । "यर्थापं मन्त्रकृतो हणीत" इति विज्ञायते । ग्राप० श्लौ० २४ । प्र । ६ ।
- (६) त्रथ येषामुह मन्त्रकृतो न स्युः स पुरोहितप्रवरास्ते प्रदेशीरन् । आप० श्रौ० २४ । १० । ५३ ।
- (७) विज्ञायते च । "ऋषेर्ऋषेर्वा एता निर्मिता यत्सामिथेन्यः।" भ्राप० श्रौ० २४ । ११ । १० ।
- (८) इत ऊर्द्भ्वान्मन्त्रकृतोऽध्वर्युवृग्गीते । "यथपि मन्त्रकृतो वृग्गीत" इति विज्ञायते । सत्या० श्रौ० २ । १ । ३ ।
- (६) नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः । आ़् औ॰ ८।१४।
- (१०) दित्तिगात उदङ्मुखो मन्त्रकारः। मा० यू० सू० १। ⊏। २।
- (११) दिन्त् गतस्तिष्ठन्मन्त्रवात् ब्राह्मण ब्राचार्यायोदकाञ्जलि प्रयोत्। खा० गृ० सु० २ । ४ । १० ।
- (१२) सुकर्मपापमन्त्रपुरायेषु कृतः। अ० ३।२। प्रश्निसमृत्र के उदाहरणा हैं सुकृत् । कर्मकृत्। पापकृत्। मन्त्रकृत्। पुरायकृत्।

पूर्वोद्धृत वाक्यों को ही दृष्टि में रखते हुए मैकडानल और कीथ ने वैदिक इगडकैंस में कहा है—

"Mantrakrit in the Rigveda and the Brahmanas denotes a poet as a " maker of Mantras."

#### उत्तर पत्ता।

उपर्युक्त जितने स्थलों में मन्त्रकृत शब्द आया है उसे देखते ही वेदादि शास्त्रों के साधारण पाठक कह उठते हैं कि पुराने काल में आर्य्य लोग मन्त्रों को किया वा बनाया करते थे। उदाहरणार्थ मैकडानल और कीथ की सम्मति ही ले लीजिये। हम अपना कथन अन्तिम प्रमाण से प्रारम्भ करेंगे।

"सुकर्मपापमन्त्रपुरायेषु कुनः ।" (अर्थ) स्वादिक उपपद हों तो कुन् धातु से भृतकाल में किए मत्यय हो । मन्त्रंकृतवान, मन्त्रकृत् । "भूते ।" ३ । २ । ८४ से भृतकाल की अनुदृत्ति इस मृत्र में भी चली आती है । इस का प्रयोजन यह है कि स्वादिक उपपद हों तो भूतकाल ही में किए हो अन्यकाल में नहीं । अर्थात् मन्त्रङ्करोति करिष्यित वा, यहां किए नहीं हुआ ।

साधारण रूप से तो मन्त्रकृत का अर्थ है जिस ने मन्त्र=
विचार को किया हो। पर पूर्वपत्ती कहता है ऋग्वेद और
बाह्मणों में मन्त्रकृत का अर्थ मन्त्रों को बनाने वाला है। हमारा
इस पर इतना ही कथन है कि इस शब्द का वास्तिवक अर्थ
जो हो सो तो आगे आयगा ही, पर यहां इतना सब को स्वीकार होना चाहिये कि ब्राह्मणों वाला अर्थ ही श्रीतस्त्रों में
भी आया है। कारण कि पूर्वोक्त पांचवे प्रमाण में आपस्तम्ब
श्रीतमूत्र में 'इति विज्ञायते।'' कह कर ब्राह्मण का पाठ उद्धृव
किया गया है। उस में मन्त्रकृत शब्द आया है। उसे ही श्रीतसूत्र वाले ने उसी अर्थ में प्रयुक्त कर लिया है।

श्रव यह निर्विवाद है कि श्रीतम्त्रों के बनने से बहुत काल पूर्व ही सब मन्त्र विद्यमान थे और मैक्समूलर के अनुसार तो मन्त्रकाल व्यतीत हो चुका था, अतः यदि मन्त्रकृत का अर्थ वही है जो पूर्वपत्ती ने किया है तो उसके मतानुसार सूत्रकाल में भी मन्त्रकृत ऋषि हो जायेंगे। यह बात सर्वथा निस्सार है, अर्थहीन है, नहीं, नहीं विद्वानों की दृष्टि में कल्पनातीत है, हेय है। अतएव इस शब्द का कोई दूसरा अर्थ खोजना चाहिये जो इन स्थलों में सुसंगत हो सके।

सायगा की सम्भति और उस की भूल।

''नम ऋषिभ्यः ''ग्याले तैत्तिरीयारणया के वाक्य का सायण नेयह अर्थ किया है। ( मूल वाक्य हमने पूर्वपत्त के चतुर्भ प्रमाण में दे दिया है। )—

" मन्त्रकृद्भ्यः मन्त्रं कुर्वन्तीति मन्त्रकृतः। यद्यप्यपौरुषेयेवेदे कर्त्तारो न सन्ति, तथापि कल्पादावीश्वरानुग्रहेण मन्त्राणां लब्धारो मन्त्रकृत् इत्यच्यन्ते।"

सायण के विचारानुसार कल्प के आदि में ही मन्त्रकृत ऋषि हुए थे। हम पहले दिखा चुके हैं कि श्रीतमूत्रकार कई यज्ञों में मन्त्रकृत का वरण लिखते हैं। ये मन्त्रकृत लोग उनके काल में और उन से उत्तरवर्ती काल में भी हो सकते हैं, अतएव कल्प के आदि में ही उनका मानना सायण की भारी भूल है। अन्यत्र अर्थात पूर्वपत्त के तीसरे प्रमाण में उद्धृत ऐत-रेय ब्राह्मण के वचन का सायण ने यह अर्थ किया है—

"ऋषिरतीन्द्रियार्थद्रष्टा मन्त्रकृत्करोति धातुस्तत्र दर्शनार्थः।" ६। १ यहां पर सायण ने धात्वर्थ देकर आपत्ति को हटाना गाहा है। परन्तु क्या आपत्ति हट गई १ इसे पाठक स्वयं विचार लें। इस विचारानुसार तो सब युगों में मन्त्रद्रष्टा ऋषि हो जावेंगे, और यह बात सायणीय सिद्धान्त-विरुद्ध है।

## मन्त्रकृत् शब्द का सत्यार्थ।

मन्त्रकृत शब्द के तुल्य प्रत्ययमात्र में भेद रखने वाला मन्त्रकार शब्द है। इस का प्रयोग मानवरृह्णसूत्र में आया है। "दिल्लिणत उदङ्मुखो मन्त्रकारः" १। ८। २ अर्थात दिल्लिण दिशा में उत्तराभिमुख मन्त्रकार बंदे। यहां रृह्णसूत्र में इस शब्द का प्रयोग उन्हीं विचारों को लिये हुए है कि जिन के साथ यह श्रौतसूत्र और ब्राह्मणादि में आया है। इस को अन्यथा करना वेदिक वाङ्मय की शृङ्खला को तोड़ना होगा। सम्भव है कई विद्वान पूर्वलिखित परिणामों से भयभीत हो कर इस पर अपनी टीका टिप्पणी करें, पर जो विद्वान निष्पत्त दिष्ट से हमारे लेख को पढ़ रहे होंगे, उन्हें निश्चय हो जायगा कि मन्त्रकृत वा मन्त्रकार शब्द की प्रवृत्ति वेद से लेकर रृह्णसूत्रों के काल तक एकार्थ में हुई है। अब विचार करना होगा कि वह अर्थ क्या है?

### कार अन्त वाले अनेक शब्द ।

साधारण भाषा में सुवर्णकार, चर्मकार, लोहकार आदि अनेक शब्द आते हैं। उन सब का यही अर्थ है सुवर्ण, चर्म, लोह आदि पढार्थों को लेकर जो पुरुष उनका रूपान्तर कर देते हैं वही इन शब्दों से पुकारे जाते हैं । वे लोग छवर्श श्रादि को बनाते नहीं प्रत्युत विद्यमान् सुवर्ण का रूप परिवर्तन कर देते हैं। इसी प्रकार ग्रन्थकार, चित्रकार, मृत्रकार आदि शब्द हैं। ये शब्द स्थूल रूप से साधारण पुरुप को यही ज्ञान देने हैं कि कोई नृतन-रचना की जाती है, परन्तु वास्तविक मुच्म दृष्टि से देखा जाय तो संसार में नृतन पदार्थ कोई है ही नहीं । सब पदार्थों में रूप का परिवर्तन मात्र किया जारहा है **अतः उन २ नृतन प्रतीत होने वाले पदार्थों के कर्चा वस्तुतः** उन २ पदार्थी का जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं । इसी भाव को लेकर भगवान पतञ्जाल मुनि ने यह लिखा था—"करोतिरय-मभुतप्रादर्भावे दृष्टः" ६। १। ६ अर्थात् कृत् धात अभृत= अमिद्ध के मादुर्भाव=मिद्ध होने में ( प्रन्थों में मयुक्त ) देखा जाता है। इसी प्रकार मन्त्रकार के सीधे अर्थ हैं (१) मन्त्र, तथा मन्त्रार्थ अध्यापक (२) मन्त्रों को लेकर विनियोग का वताने वाला (३) यजादि में मन्त्रों के प्रयोजन का निर्देश करने वाला तथा (४) प्राचीन मन्त्रों को लेकर उन का नया जोड़ तोड़ कर उन का विशेष भाव बताने वाला वा (५) यज्ञार्थ विचारक ।

# उपर्युक्त अर्थों में ही मन्त्रकृत् राब्द

पूर्वपत्त के सारे प्रमाणों में आया है । ताएड्य महा-ब्राह्मण वाले दूसरे प्रमाण के आगे कहा है " ते देवा अब्र- वक्षेपवाद पिता यो मन्त्रकृदिति " १३।३।२५।इसी का अर्थ मनुस्मृति, में किया है "देवाश्चेतान्समेत्योचुः " । १५२, १५३। यहां मन्त्रद्=मन्त्रदेने अर्थात पढ़ाने वाला ही मन्त्र-कृत् वताया गया है। इस अर्थ में किसी को आपित्त न माननी चाहिये क्योंकि प्रकरण भी आचार्य=वेदाध्यापक की स्तुती की जा रहा है। मन्त्रकृत का अर्थ मन्त्रद कहा गया है। इसे हम स्पष्ट कर चुके हैं। इस पर भी यदि कोई मन्त्रद का अर्थ मन्त्र वनाने वाला करे तो उसे मनु २। १४६ देखना चाहिय। वहां कहा है—

" उत्पादक ब्रह्मदात्रोगेरीयान्ब्रह्मदः पिता । ब्रह्मजन्म हि विपस्य पेत्य चेह च शास्वतम् ॥'ः

ब्रह्मद=वेदाध्यापक पिता अर्थात् आचार्य उत्पादक पिता से बड़ा है।

किए पत्ययान्त अन्य अनेक शब्द जो ऋग्वेदादि में आये हैं उन से भी यही परिगाम निकलता है । देखो वषद्कृति १।१४। ८ सुकृततरः १।३१।४ तन्कृत १ । ३१ । ६ ऋषिकृत १।३१।१६ ज्योतिष्कृत १।५०।४ पुरुकृत १।५३।३ मासकृत १।१०५।१८ पथिकृत २।२३।६ ब्रह्मकृतः ७।३२।२ स्तेयकृत ७।१०४।१० भद्रकृत ८।१४।११ पितुकृतत-रेभ्यः १०।७६।५।इन शब्दों में कहीं किसी गुगा और कहीं किसी दृष्य के प्रकट करने का भाव मिलता है। यदि इस रूप से इन शब्दों का अर्थ न समभा जायगा तो पूर्वपत्त वालों को इस बात का उत्तर देना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जायगा कि किस प्रकार गृह्यसूत्र और श्रीतसूत्रों के काल में भी मन्त्रकार विद्यमान हो सकते हैं।

द्वितीय पूर्वपत्त । मनत्र-द्रष्टा शब्द ।

जिन ऋषियों का नाम मन्त्रों के ऊपर लिखा है वही उन मन्त्रों के रचने वाले हैं। आर्थ्य लोगों ने वेद को अपौरुषेय सिद्ध करने के लिये ही उन्हें मन्त्र-द्रष्टा नाम दे दिया है, वस्तुतः वे मन्त्रों के निर्माता थे। उन्हीं की स्तुतियों को एकत्र कर के पीछे से अपनेट बनाया गया है।

#### उत्तर पत्त् ।

जो पाठक आर्ट्येनिहास को जानते वा समभते हैं वे कदापि ऐसा नहीं कहेंगे। हां, जो इतिहास को पढ़ते हैं पर फिर उसे काल्पनिक कह देते हैं, उन्हीं के मन में ऐसी शक्काएं उत्पन्न होती हैं। जो जैन वा बौद्ध आर्ट्य सभ्यता के अति निकट थे, जो इस सभ्यता के घोर शत्रु बने, जिन्होंने वेदादि शास्त्रों के उम्मूलन में कोई प्रयत्न न छोड़ा, जो पश्चिमीय स्कालरों की अपेत्वा अधिक संस्कृतज्ञ और सूत्त्मदर्शी थे, वे भी तो वेदों का कत्ती कोई मनुष्य वा बहुत से मनुष्य होते तो पादचात्य लेखकों के अनुसार विदक्त काल से ७०० वर्ष पीछे होने वाले जैन अवस्य ही उन के नामादि लिख देते। और देखो आर्ट्येतिहास क्या कहता है—

तै० सं० ३ । १ । ६ मतुः पुत्रेभ्यो दायं व्य-भजत्सनाभानेदिष्ठं ब्रह्म-चर्ये वसन्तं निरभजत्स श्रागच्छत्सो ऽत्रवीत् कथा मा निरभागिति न त्वा निरभाच मित्यब्रवीदङ्गि-रस इमे सत्रमासते ते ॥२६॥ सुवर्ग लोकं न प्रजानन्ति तेभ्य इदंबाह्यणं ब्रूहि ते सुवर्ग लोकं यन्तो य एषां पशवस्ता स्ते दास्यन्तीति तदेभ्योऽब्र-वीते सुवर्ग लोकं यन्तो य एषां पश्व ग्रासन्ता-नस्मा ऋददुस्तं पशुभिश्व-रन्तं यज्ञवास्तौ रुद्र ग्राऽ-गच्छत्सो ब्रवीन, मम वा इमे पशव इत्यद्वैं ॥३०॥

मै॰ सं० १।५।८ मनोर्वे दश जाया आ-सन् दशपुत्रा नवपुत्राष्ट-पुत्रा सप्तपुत्रा षट्पुत्रः पञ्च-पुत्रा चतुष्पुत्रा त्रिपुत्रा द्वि-पुत्रकैपुत्रा ये नवासः स्ता-नेक उपसमकाम३चे ऽष्टी तान्द्रौ ये सप्त ताःस्हयो ये षट् ता अवागेऽथ वै पश्चेव पञ्चासस्यता इमाः पश्च दशत इमान्पश्च निर-भजन्यदेव किंच मनोः स्व मासीत्तस्माने वै मनुमेवो-पाधावन्मना ग्रनाथन्त नेभ्य एता: समिध: प्राय-इत्ताभिवैं ते तानिरदहः **रताभिरेनान्परा** भावय न्परा पाप्मानं भातृञ्यं भावयति य एव " विद्रा-नेता: समिध ग्रादधाति ।

पे० ब्रा० ५। १४ नाभानेदिष्ठं शंसति । नाभानेदिष्ठं वै मानवं ब्रह्म-चर्ये वसन्तं भ्रातरो निर-भजंत्सो ऽब्रवीदेत्य कि मह्यमभात्तेत्येतमेव नि-ष्ठावमववदितारमित्य शुवै-स्तरमात्धाप्येत्तिहै पितरं पुत्रा निष्ठावो ऽववदितेत्य-वाचचते । स पितरमे-त्यात्रवीत् त्वां ह वाव मह्यं तता भाचुरिति तं पिता ऽववीनमा पुत्रक तदाहथा र्श्चागरसो वा इमे स्वर्गीय-लोकाय सत्रमासते। ते षष्टं षष्ठमेवाह रागत्य मुह्यं-ति। तानेते सृते षष्टे ऽहनि शंसय तेषां यत्सहसूं सत्र-परिवेदगां तत्ते स्वर्थतो दास्यंतीति ।

उपर्युक्त तैतिरीय संहिता और ऐतरेय ब्राह्मण वाली कथाएं ऐतिहासिक हैं। मेत्रायिणी वाली कथा में कुछ अलङ्कार मिला दिया गया है। यह उस की शैली से ही स्पष्ट झात होता है। हम यहां शुद्ध ऐतिहासिक कथाओं को लेंगे। इन दोनों में कोई वास्तविक भेट नहीं। दोनों ने मूल कथा का कुछ २ भाग लिया है। कथा क्योंकि अतिमाचीन है अतएव ब्राह्मणकार ने अपने वेद सम्बन्धी इतिहास को ले लिया है और संहिता के ब्राह्मण भाग में ब्राह्मणरूप के किसी वाक्य का कथन किया गया है।

### दोनों कथात्रों का मिश्रित सारांश ।

' पिता की आज्ञा से मनु-पुत्रों ने पिता की सम्पत्ति बांट ली। उन का कनिष्ठ भ्राता नाभानेदिष्ठ अभी ब्रह्मचर्य वास ही कर रहा था। यर आकर उस ने पिता से अपना भाग मांगा। अन्य द्रव्य वस्तु न रहने पर पिता ने उसे दो सुक्त ( तानेते सुक्ते पप्टेऽहिन शंसय ) ग्रौर एक ब्राह्मण ( तेभ्य इंद ब्राह्मणं ब्रुहि ) दिया । वे सुक्त ऋग्वेद मगडल दश के सुप्रसिद्ध ६१-६२ हैं। वह ब्राह्मण कौन साथा? इस का लेख भट्ट-भास्करामिश्र ने अपने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में किया है। उस का वचन है—'' किं पुनस्तद्बाह्मणम् । उच्यते— 'श्रवाप्यानि सन्तीति द्रप्सा अनुमन्त्रगीया अच्छावाक्यास्स्तो-त्रियाक्श्वास्त्रियास्सत्यवदनश्रद्धाहोमादिनादिति'। "इस कथा के ध्यान पूर्वक देखने से पता लग गया होगा कि ऋग्वेद के दशम मगडल के ६१ और ६२ मुक्त मनु को ज्ञात थे। उसी ने ये मुक्त अपने पुत्र को दिये। अब कात्यायन अपनी ऋग्वेदीय सर्वानुक्रमणी में कहता है—''इटमित्था (१० । ६१) सप्ताधिका नाभानेदिष्टो मानवो वैश्वदेवं तत् । " अर्थात् "इद-मित्था '' प्रतीक त्राले ६१वें मुक्त का नाभानेदिष्ट ऋषि है। ६२वें सक्त का भी नाभानेदिष्ठ ही ऋषि है। इतने लेख से सिद्ध हो जाता है कि यद्यपि नाभानेदिष्ठ इन दोनों सक्तों का ऋषि है, और ६१वें सक्त के अठारहवें मन्त्र में उस का नाम भी आता है, तथापि वह इन सक्तों का निर्माता नहीं। ये सक्त तो उस से पहले भी विद्यमान थे।

(प्रश्न) ये सक्त पिता अर्थात मनु ने स्वयं वनाये होंगे और अपने पुत्र की प्रसन्नतार्थ उस का नाम वीच में डब्ल दिया होगा। पिता ने ही पुत्र की प्रसिद्धि के लिये इन सक्तों को उस के नाम से विख्यात किया होगा।

(उत्तर) शोक, अत्यन्त शोक! तुम लोग अपनी नास्तिक-ता से इतने गिर गये हो कि आय्यों सदश सत्यवक्ता लोगों और फिर उन के परम सत्यनिष्ठ ऋषियों में भी अनृतवाद का दोष आरोपण करते हो। यदि तुम्हारे मतानुसार वेद के अन्य सक द्रष्टा ऋषियों के ही निर्मित हैं तो इसी में आपित आते देख कर ऐसी कल्पना करने लगे हो। पुरातन आर्थ्य ऋषियों का कोई पिता और कोई पुत्र ऐसी बात को स्वीकार न कर सकता था।

#### नाभानेदिष्ठ का काल।

यह कथा अतिप्राचीन है। इतिहास में इस के काल की साद्गी इस मन्वन्तर के आरम्भ में मिलती है। वैवस्वत मनु के दश पुत्र थे। नव पुत्र और एक कन्या। नाभानेदिष्ठ उन सब में से छोटा था। महाभारत में इन दशों के नाम निम्न लिखित प्रकार से आये हैं।

वेनं धृष्णुं नरिष्यन्तं नाभागेच्वाकुमेव च ॥१८॥ कारुपमय अर्थातिं तथा चैत्राप्टमीमिल्लाम । पृषश्चं नवमं पादुः चत्रवर्मपरायणम् ॥१६॥ नाभानेदिष्टंद्शमान्मनोः पुत्राम्थचत्तते । ग्रादिपर्व अ० ६६ ।

मन्वन्तरों के विवाद को हम यहां न उठावेंगे। पर इतने लेख से इतना तो सुस्पष्ट हो जाता है कि नाभानेदिष्ठ श्राय्यों के इतिहासानुसार बहुत पुराने काल का व्यक्ति है। महाभारत रामायण, सूत्र, श्रीर ब्राह्मणों से भी बहुत पूर्वकालीन है। पाश्चात्य लेखकों द्वारा निश्चित काल्पनिक वैदिक-काल (१२०० पूर्व विक्रम) से सहस्रों वर्ष पहले का है। ऐसे मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ने भी वेद के दो सूक्तों को अपने पूज्य पिता से पास किया, कि जिस ने सारा ऋग्वेद अपने पूर्वजों से पहा था।

## एक और प्रमाण।

तान्वा एतान् सम्पातान् विश्वामित्रः प्रथममपश्यत् । एवा त्वामिन्द्र विज्ञन्नत्र ऋ०४।१६ः । तान् विश्वामित्रेण दृष्टान् वामदेवो अस्रजत । गो० ब्रा० ६ । १

१ कुम्मघोण संस्करण में "नाभागारिष्ट" पाठ छपा है। विष्णुपुराण ग्रंश ३ में भी वैवस्वत मनु के पुत्रों का नामोल्लेख है। इस के एक मुम्बई संस्करण में नाभागोदिष्ट नाम छपा है। विजयन ने इस पुराण की ग्रंग्रेज़ी दीका में शुद्ध नाम नाभानेदिष्ट" हिया है।

ऐतरेय ब्राह्मण ६।१८ में भी कुछ भेद के साथ यही वाक्य आया है। (अर्थ) इन सम्पात ऋचाओं को विश्वामित्र ने पहले देखा। वह ऋग्वेद ४।१६ आदि सक्त हैं। तत्पश्चात विश्वामित्र से देखी हुई इन्हीं सम्पात ऋचाओं को वामदेव ने जन साधारण में फैला दिया। ऋग्वेदानुक्रमणी के अनुसार इन ऋचाओं का ऋषि वामदेव है विश्वामित्र नहीं।

इस ब्राह्मण वचन से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं-

- (१) अनेक ऋचाएं वा सक्त ऐसे हैं जिन्हें कई ऋषियों ने देखा। 'प्रथमम्' शब्द स्पष्ट कह रहा है कि इस शब्द का प्रयोग करने से ब्राह्मणकार का यही अभिप्राय है कि वाम-देव ने भी उन ऋचाओं को देखा था. पर सब से पूर्व विश्वा-मित्र ने ही उन्हें देखा।
- (२) मन्त्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हैं हन का नाम मन्त्रार्थ द्रष्टा होने से ही नहीं लिखा गया, प्रत्युत सब से पहले मन्त्रार्थ प्रचारक होने से भी लिखा गया है।

# ऋषि दयानन्द की सम्मति।

उपर्युक्त दोनों भावों से पूर्ण और कदाचित ऐसे ही ब्राह्मण वाक्यों को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानन्द ने एक निरुक्त वाक्य का अर्थ किया था—''जिस २ मन्त्रार्थ का दर्शन जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया और दूसरों को पड़ाया भी, इसलिये अद्याविध उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है। " सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुद्धास !

इस प्रमाण से भी यही बात स्थिर होती है कि मन्त्र-द्रष्टा ऋषि मन्त्रों के बनाने वाले न ये, प्रत्युत वेदमन्त्र तो उन से पहले भी विद्यमान थे। वे तो मन्त्रार्थ द्रष्टा तथा मन्त्रार्थाध्यापक वा नचारक थे। इसी भाव को लेकर वात्स्यायन ने कहा था, " आप्ता खलु साह्याद कृत्यम्मी।" न्याय० १।१।७ प्रार्थात धर्म को साह्यात किये हुए आप्त होते हैं। तथा च "य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च।" न्याय २।२। ६७ अर्थात जो ही आप्त वेद मन्त्रों के अर्थद्रष्टा और उन के प्रवचनकर्ता हैं। अत्तएव मन्त्रद्रष्टाओं को मन्त्रार्थद्रष्टा और मन्त्रार्थ प्रवचन कर्ता जानना चाहिये, न कि मन्त्र बनाने वाले। जो इस से विपरीत जाने, समभो वह आर्ष साहित्य से आनिभक्त है और उस का कहा प्रमाण नहीं।

## इस की पुष्टि में श्रीर विचार।

ऋग्वेद में अनेक ऐसे सुक्त हैं जिन के कि दो, तीन अथवा चार ऋग्वि हैं। उदाहरखार्थ १। १०५, २। २६, ३। २३, २४, ५। ४४, ८। १४, ६। ६८, देखो। अब क्या प्रत्येक ऋषिने एक समान सुक्त बना लिया ? ( पूर्वपत्ती ) उन में से प्रत्येक ऋषि ने एक एक, दो दो मन्त्र वनाये होंगे, अतएव उन सब का नाम सुक्त के ऊपर लिख दिया गया।

(उत्तर) यह सर्वथा असत्य है। अन्य स्कों में जिस २ ऋषि ने किस २ मन्त्र का अर्थ देखा, उस २ मन्त्र के साथ उस का नाम पृथक रूप से सदा से लिखा चला आता है। उपर्युक्त स्कों में तो प्रत्येक ऋषि स्का के सारे २ मन्त्रों का द्रष्टा है। संसार भर में दो, तीन, चार पुरुष एक सी वाक्य रचना नहीं कर सकते अतः वे सब ऋषि मन्त्रार्थ देखने वाले तो भले ही माने जा सकते हैं, मन्त्र बनाने वाले नहीं। अब भी यदि कोई पुरुष उन्हीं स्कों को समाधि द्वारा शब्द अहम को प्रत्यच करके अर्थ प्रकाशित कर दें, और अन्य ऋषि विद्यमान हों तो वे उसे ऋषि स्वीकार कर के उस स्का के साथ उस का नाम लगा देंगे।

(पूर्वपत्ती) जहां सूक्तों पर दो, तीन अथवा चार ऋषि दिये हुए हैं वहां सन्देहार्थक 'वा' का प्रयोग किया गया है। इससे निश्चय होता है कि अनुक्रमणी बनने के काल में लोग कई सूक्तों के सम्बन्ध में इतिहास को भूल चुके थे। उन्हें ज्ञात न रहा था, कि निश्चय रूप से किस सूक्त का कौन दृष्टा है? अतएव उन्होंने 'वा' अब्द का प्रयोग करके यही दर्शाया है कि उन के काल तक ऐतिहा की शृङ्खला टूट चुकी थी और संशय होने उत्पन्न हो गये थे।

(उत्तर) यह सत्य है कि 'वा' विचारणार्थ में त्राता है, पर अनुक्रमग्रीकार का अभिषाय संन्देह से नहीं है। उस ने तो 'वा' समुखयार्थ में लिया है। यह अर्थ निरुक्त १।४ में आया है। सर्वानुक्रमणी में 'वा' एक परिभाषा है और कात्यायन ने अपने परिभाषात्रकरण में इस का प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है. उस का सूत्र है-- "ऋषिश्चान्यस्माद्देरवाविशिष्टः " १२।१। अर्थात 'वा' से पिछने ऋषि की एक सक्त में अनुदृत्ति आती है। वेटाभ्यास में ऋषि आदि का जानना परमावश्यक है। स्वयं कात्यायन ने कहा है "न ह्येतज्ज्ञानसूते श्रीतस्मार्तकर्म-मसिद्धिः।" १।१। नहीं ऋषि श्रादि के ज्ञानविना श्रीत, स्मार्न कर्म की सिद्धि । अतएव श्रीत स्मार्न कर्म में सक्तों का प्रयोग करते हुए जहां कई ऋषि कहे हों वहां किसी एक का ज्ञान पर्याप्त है। हां, इतिहास को सरित्तत रखने के लिये कात्यायन के लिये यह आवश्यक था कि जितने भी ऋषियों ने किसी एक मुक्त का अर्थ देखा वह उन सब के नाम दे देता। कात्यायन का 'वा' कर्म-प्रयोग में किसी एक ऋषि के सम्बन्ध में विकल्प करने से है, उन के अर्थद्रष्टा होने के सन्देह को प्रकट करने के लिये नहीं।

यदि इस पर भी कोई अपना हठ न छोड़े तो बह ऋग्वेद सिस्ट को देखे। उस के ऋषि के सम्बन्ध में कात्यायन का वचन है ''अम्बरीप ऋजिश्वाच।'' और आर्षानुक्रमणी में शौनक का भी श्लोक है— अम्बरीकोऽभि नःस्के मान्धातृतनयस्तथा।

मारद्वाज ऋजिश्वा च नावेतौसिहतावृत्ती ॥३४॥
इन दोनों स्थलों में 'च' निश्चय ही समुचयार्थक है। पुनश्च
ऋग्वेद ८।१४ के अनुक्रमणी में दो ऋषि कहे हैं "गौषूक्त्यश्वस्किनी काणवायनो।" अर्थात कणवगोत्री गोषूक्ति और
अश्वस्कि। ऋग्वेद मणडल आठ स्क चौदह के प्रथम और
पञ्चम मन्त्र सामवेद पूर्वाचिक प० २।३ के ७ और ८ हैं। इन
के ऋषि भी यही दोनों हैं। इस मे आर्थेयब्राह्मण २।१२२ की
साद्यी भी विद्यमान है। "गौषूक्तं चाश्वस्कं च।" अर्थात इन दो
ऋषियों ने यह दो मन्त्र देखे।

# अनुक्रमणी की एक और साची।

ऋग्वेद १।१०० में कुल उन्नीस मन्त्र हैं। उन के पांच ऋषि हैं। नाम हैं उन के (१) ऋजाश्व (२) अम्बरीष (३) सहदेव (४) भयमान (५) सुराधा। ये सब महाराज द्यागिर के पुत्र थे। ये सब नाम इसी सक्त के १७ वें मन्त्र में आते हैं।

एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्थं वार्षागिरा श्रिभगृणन्ति राघः । ऋजारवः प्रष्टिभिरम्बरीषः सहदेवो भयमानः सुराघाः ॥ १७ ॥

इस मन्त्र से कई परिगाम निकल सकते हैं। उन में से दो निम्नलिखित हैं।

(१) यदि ये ऋषि इस स्क्रूक के बनाने वाले थे तो उन में से प्रत्येक ने कुछ २ मन्त्र वनाये होंगे । पुनः सब ने सम्मति करके एक मन्त्र में अपने नाम अपने पिता के पते सहित दे दिये। भ्राता होने के कारण सब ने यही निश्चय किया होगा कि हम सब ही इस स्क्त के ऋषि वनें, अन्यथा पांच पुरुषों का एक ही वाक्य का रचना असम्भव है। एक की रचना में चार सम्मति तो दे सकते हैं।

(२) वे श्राता सदा ऐसा नहीं करते थे। पूर्वोद्धृत स्। स्ट अम्वरीप, ऋजिश्वा दो ऋषि हैं। यह अम्वरीप भी द्यागिर का पुत्र है। यहां इस का साथी ऋजिश्वा है। कोई ऋजाश्व और ऋजिश्वा को एक न समके क्योंकि मन्त्रों में दोनों शब्द भिन्न २ हैं।

#### इन परिगामों की परीसा।

ऋजाश्व, भयमान आदि शब्दों को वेद में अन्यत्र देख कर निश्चय हो जाता है कि ये कोई व्यक्तिविशेष नहीं हैं। "ऋजाश्वं तं पितान्यं चकार।" ऋ० २।११६।१६ उस ऋजाश्व को पिता ने अन्य किया। यह अर्थ है जो पूर्वपत्ती इस मन्त्र का करेगा। अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि क्या मन्त्र-द्रष्टा पुत्र को वा ऐसा योग्य बनने वाले को एक आर्य्यमहाराज कभी ऐसा दण्ड देगा। और यदि वह पुत्र अपराधी था तो वह पाणी होने से इतना योग्य न हो सकता था। यहां इतना कहना पर्याप्त होगा कि मन्त्रों में ये व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं हैं। यह आगे प्रमाणपूर्वक लिखा जायगा।

ये दोनों पिरणाम अन्य सब इतिहासों की साद्वी में कि वेद तो द्यागिर आदि सम्राटों से बहुत पूर्व विद्यमान थे, गिर जाते हैं। तब एक तीसरा परिणाम निकलता है। किसी द्यागिर राजिंप ने अपने पुत्रों का ऋजाश्व आदि क्रमशः नाम रक्खा। बड़े होने पर उन में से मत्येक इस सक्त का द्रष्टा बना अथवा उन पांच वार्षागिरों ने मन्त्रार्थ देखने के पीछे अपने ये भी नाम रख लिये। यही बात पीछे इतिहास में सुराद्वित की गई।

## एक सूक्त के सौ ऋषि।

ऋग्वेद सिद्द के सम्बन्ध में अनुक्रमणी का बचन है—
"पवस्व शतं वैखानसाः" अर्थात 'पवस्व' प्रतीक वाले इस स्क् के सौ वैखानस ऋषि हैं। इस स्क में कुल तीस मन्त्र हैं। अब यदि अनुक्रमणी सत्य है और जब कि सौ ऋषि सारे स्क के ही ऋषि हैं तो इस से सीधा परिणाम यही निकलता है कि किसी विखनस मुनि के किष्य परम्परा में आने वाले वैखानस नाम के ऋषि भिन्न २ समयों पर इस स्क के अर्थ-द्रष्टा हो चुके हैं। इन वैखानस नामक वानप्रस्थों का वर्णन मनुस्मृति आदि अनेक आर्षप्रन्थों में आ चुका है। आर्षानुक्रमणी में भी इस विषय पर ऐसा ही लेख है—

श्रसिद्ध गोत्रास्तु पवस्वसूक्तं वैखानसा नाम शतं विदुस्ते ॥१६॥

सम्भव है यहां 'शतं' शब्द बहु संख्या वाचक हो। अस्तु, हमारे अभिपाय में कोई भेद नहीं आता। सौ व्यक्तियों का सदश वाक्य-रचना करना असम्भव है। तथाच दो चार ने वाक्य-रचना की हो श्रीर सी या बहुतों ने उस में सम्मित दी हो, यह इतिहास से किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं होता।

# एक ही मन्त्र के भिन्न २ ऋषि।

जहां ऋग्वेद में एक २ मृक्त के दो वा अधिक ऋषि हैं, वहां भिन्न २ मगडलां और मृक्तों में आने वाले मन्त्रसमूहों वा एक २ सहग्र मन्त्र के भी भिन्न २ ऋषि हैं ' हम ऐसे कतिपय उदाहरण ब्लुमफील्डरचित 'ऋग्वेद रैपीटीश्वन्स' के. द्वितीय भाग के आर्मिभक पृष्ठों में से देते हैं।

१|२३|२१—२३ मेघातिथि. ३|४|८—११ विश्वामित्र. ६|४७|१२, १३ गगै. १।१००।१६ ऋज्ञाश्व खादि आता. ३।११३ विश्वामित्र. १।१३।€ मेवातिथि. १०।६७—६ ब्रिझिस तथा सिन्धुदीप. णश⊏—११ वसिष्ठ. १०।१३१।६,७ सुक्तीर्ति. १.१०२।११ कुत्स. ३१५।७ उत्कील. ५!५∣⊏ वसुश्रुत.

यहां प्रश्न होता है कि क्या भिन्न २ ऋषियों ने सहग्र-मन्त्र-रचना की ? हम तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऋषि मन्त्र-रचियता नहीं थे, प्रत्युत मन्त्रार्थ-द्रष्टा थे। पर पूर्वपत्ती कहता है-" पुनरुक्तियों द्वारा प्रदक्षित अनुक्रमणी-विवरणों की

#### अप्रमागाता "—

सर्वानुक्रमग्रीके विवरण जो कात्यायन की बताई जाती है, सब से अधिक पुनरुक्तियों के विषय में अपने प्रमाणकी सन्देहपरता प्रकट करते हैं। जैसा सामान्यतया ज्ञात है उनका मूक्तों के स्वियतान्नों (authors) का इतिवृत्त वैदिक किवयों की प्रधान-कुलों के सम्बन्ध में सत्यऐतिह्य के ग्रल्प कोश पर कुछ ग्रंशों में ग्राश्रित है। परन्तु उनके ग्रधिक निश्चित विवरण श्रधिकांश में ग्रोड़ी कल्पनाएं हो जाती है। विशेषतया, ग्रमुक्तमणी का सुदृढ़ संकल्प होता है कि प्रशान्त निरपेत्तता से एक ही श्रृचा के दो या ग्रधिक स्विता बताए जायें, ग्रथवा दो या ग्रधिक देवता कहे जायें, चाहे, वह ऋचा एक ही मणडल या दूसरे मणडल में किसी सम्बन्ध में ही ग्राई हो। ग्राप्रीमन्त्र ३।४।८-११ = ७।२।८-११ तीसरे मणडल में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये है; सानवें मणडल में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये है; सानवें मणडल में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये है; सानवें मणडल में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये है, जैसा कि इस ग्रन्थ (ऋग्वेद रैपीटीशन्स) के मूल भाग में देखा जा सकता है, जहां प्रत्येक ऋवा के साथ ग्रमुक्तमणी का विवरण दिया गया है।

ऋचाओं में कहे हुए रचयिता-नामों का समालोचकदृष्टि से महत्व-

पेसी दशा में अनुक्रमणी के दिखावटी ऐतिहासिक विवरण पुनहिक्तयों के काल या सापेच मूल्य के निर्णय में सहायता नहीं देते। दूसरी ओर पुनहक्त वाक्यों में आये हुए रचयिताओं के राम कई वार उन के सापेच काल पर प्रकाश डालते हैं। द्दारश्र का उत्तरार्ध 'भारद्वाजाः' नाम का वर्णन करता है; यह शब्द १०।८६।१७ के अकेले विश्वामित्र सूक्त में गीण रूप से 'विश्वामित्राः' में बदला गया है।" (अप्टम्बेद रैपीटीशन्स पृ० ६३४)

यह है सम्मित जो एक प्रसिद्ध पाताल देशस्थ प्रोफेसर अनुक्र-मणी विवरणों के विषय में रखता है। हमने इस का लम्बा उद्धरण इस लिये दिया है कि इस की परीचा भले प्रकार हो सके। ऐसी ही सम्मित समस्त पाश्चाय वेद-विषयक लेखकों की है। इसका कारण भी है। अध्यातम-विज्ञान-हीन पश्चिमीय लेखक जब एक २ वेदमन्त्र के अनेक ऋषि देखता है तो उस की बाद्धे में और कुछ आ भी नहीं सकता। ब्लूमफील्ड नेइन वाक्यों में हमारे विषय से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित वातें कही हैं—

- (१) सर्वानुक्रमणी के प्रमाण होने में बहुत सन्देह है, पर सब से अधिक सन्देह पुनरुक्तियों के विवरण विषय में है।
  - (२) अनुक्रमणी में सुक्तों के रचयिता दिये हैं।
- (३) वैदिक कांत्रियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में काखायन का लेख कुछ २ सत्य ऐतिहा पर आश्रित है।
- (४) कासायन के अधिक निश्चित विवरण बाल-कल्प-नाएं हैं।
- (५) अनुक्रमणीकार कात्यायन जानवूक कर एक ही ऋचा के दो वा अधिक रचियता बताता है।
- (६) आप्रीमन्त्र ३।४।८-११=७।२।८-११ तीसरे मगडल में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये हैं, सातवें मगडल में वासिष्ठ मैत्रावरुगि के।
  - (७) वेद-मन्त्रों में भी मन्त्र-रचीयतात्रों के नाम हैं।
- (८) जहां वे पुनरुक्त वाक्यों में आते हैं वहां मन्त्रों के काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं, जैसे धारधार और

१०।८-६।१७ में भारद्वाजाः श्रौर विश्वामित्राः क्रमशः नाव श्राये हैं । श्रव इन पर विचार—

(१) हम इस वात को सहंप स्वीकार करते यदि किन्हीं प्रवल प्रयाणों के आधार पर कही गई होती। सम्प्रति तो यह लेखक की निराधार कल्पना का उद्धेखमात्र है। सम्भव है सर्थानुक्रमणी में पाउमेदों के कारण वा अवोध-लेखक-प्रमाद से कोई वात अग्रुद्ध होगई हो, वा कोई लेख क्रूट गया हो, यग्रपि इस के लिये भी अधिक स्थान नहीं है, तथापि ऋषि परम्परा के विषय में हम निश्चित हैं कि सर्वानुक्रमणी के कर्चा कात्यायन ने सारा इतिहास ब्राह्मणग्रन्थों से प्राप्त किया था, जिन में कि मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों के काल से ही इतिहास की अदूट श्रद्धला चली आती थी।

सर्वानुक्रमणीकार कासायन श्रोतसूत्रकर्ता वा वैयाकरण हो या न हो, सर्वानुक्रमणी की भाषा में उस ने कुळ वैदिक प्रयोग क्यों न किये हों, तो भी ब्राह्मणों को उद्धृत करने के कारण वह ब्राह्मणों से पीछे का ही है। उस ने ऋषियों का इतिशस ब्राह्मणों से लिया है। जहां कहीं उस इतिहास में मत-भेद था, वह उस ने स्वयं दशी दिया है। यथा "मोषु (ऋ० ७१३२) सप्ताधिकासोदासरग्नी प्राह्मित्यमाणः शक्तिरंसं प्रगाथमा-रेमे। सीऽर्धर्च उक्तेऽद्श्वत । तं पुत्रोक्तं विसष्टः समापयतेति शाख्यायनकम् । वसिष्ठस्य हत्पुत्रस्यार्षामिति तांडकम् ।" 'अर्थात् ७।३२ में सर्ताइस ऋचा हैं। छुदास के पुत्रों से अधि में फेंका गया शक्ति अन्त्य मगाथ=श्रृहति छन्द वाली ऋचाओं को देखता हुआ। वह आधी ऋचा के कहने पर जल गया। पुत्र से कही हुई उस आधी ऋचा को पिता विसष्ठ ने रामात किया। यह शाट्यायनक मानते हैं। हतपुत्र वासिष्ठ ही इन का ऋपि है यह ताारीडन मानते हैं।

कात्यायन के उपर्यक्त वचन पर पडग्रुरुशिष्य ने एक श्लोकबद्ध इतिहास दिया है । जब एक उस इतिहास वा कासायन के वचन का मूल न मिले हम इस पर कुछ न कहेंगे ! हमारा पयोजन इस वचन के उद्धृत करने से यही है कि कासायन को जहां कहीं ब्राह्मणप्रन्थों के कथन में मतभेद मिला, वहां उस ने उसे निःसंकोच दे दिया। यदि अन्यत्र भी कहीं ऐसा होता तो वह उसे अवस्य पकट करता। इस स्थल पर भी कोई ऐसा मतभेद नहीं है। इसी पकरण में हम पूर्व लिख चुके हैं कि कुछ सम्पात ऋचाएं विश्वामित्र ने देखी थीं। उनका प्रचार वामदेव ने कर दिया। अतएव उनकां ऋषि भी वामदेव ही हुआ। शाक्ति के जनने ब्रादि के सम्बन्ध में ब्रभी हम कुक नहीं कहते, पर सम्भव है पिता वसिष्ठ और पुत्र शक्ति ने दो भिन्न स्थानो में एक ही काल में इन ऋचाओं का अर्थ दर्शाया हो। एक देश वाले शाट्यायनकों ने एक बात लिखी हो और अन्य देशीय तारिडनों ने दूसरी। कास्रायन ने दोनों बातें लिख कर विकल्प दिखा दिया है। यादि श्राज ऋग्वेदीय सब ब्राह्मण विद्यमान होते तो कदाचित श्रनुक्रमणी की ऋषियों सम्बन्धी सब बातें हम उन में दिखा सकते। फिर भी ऐतरेय ब्राह्मण के पाठक जानते हैं कि सर्वानुक्रमणी की बहुत सी बातें वहां से ली गई हैं। कौचीतकी ब्राह्मण भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री रखता है।

# सर्वानुक्रमणी के आधार ब्राह्मणों की प्राचीनता।

ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण कितने प्राचीन हैं, इस विषय पर चिरकाल से विवाद चला भाता है। कशिकाकार ज्यादिख, भ्रादि का मत है कि शतपथ ऐतरेयादि ब्राह्मणों से नवीन है। भाष्यकार पतअलि, दयानन्द सरस्वाति और बृहलर की सम्मति में ऐतरेय, श्रतपथादि सब ब्राह्मण प्रायः समकालीन हैं। दोनों का भ्राधार महाभाष्य का एक वार्त्तिक है।

पाणिनीय सूत्र "पुराणामोक्तेषु ब्राह्मणकरुपेषु।" ४।३।१०५ पर भाष्यकारने एक वार्षिक दिया है—"याज्ञवरुवयादिभ्यः प्रतिषेध-स्तुरुपकालत्वाद" इस पर द्यानन्द सरस्वती अष्टाध्यायी की द्यत्ति में लिखते हैं—"ज्यादिसो जानाति याज्ञवरुवयानि पुराण-प्रोक्तानि न सन्ति । तदिदं को मर्षयेद । यदा याज्ञवरुवयेन प्रोक्तानि, तदेव तदेव शाट्यायनादिभिरापे।" अर्थाद भाज्ञवि, ऐतरेय, शाट्यायन, शतपथादि ब्राह्मणों का समकाल में प्रवचन हुआ है। बृहलर ने कहा है—

"I understand Katyayana to say that the Brahmanas proclaimed by Yajnavalkya, etc, ... are not.

.....modern works, but are as old as those which. Panini had in view. (महाभाष्य, भाग द्वितीय, भूमिका पृ०११)

इस विचार को अब पायः विद्वाद मानते हैं, अतः दोनों पत्तों की युक्तियां नहीं दी गई।

जब सब ब्राह्मण लगभग सबकालीन हो जायें तो प्रश्न उठता है कि उनका मन्त्र-इष्टा ऋषियों के काल से कितना अन्तर है ? मैकडानन मधात पाश्चाल लेखक एक स्वर से कह रहे हैं कि 'ब्राइस्य प्रन्थ मन्त्रदृष्टा ऋषियों से बहुत पिछले काल के हैं। ब्राह्मणों के निर्माणकाल में तो ऋषि-प्रदर्शित अर्थ भीं वहत सा भूल चुका था। ऋषियों के इतिहास का ज्ञान ल्रुप्त हो रहा था, इत्यादि ।' क्या यह सत्य है ? हम कहेंगे, नहीं । देखो ब्राह्मण में क्या ज्ञाया है-जब याज्ञवल्क्य गार्गी ंः दसरे पक्ष के प्रथम भाग का उत्तर दे चुके तो वह वाचक्रवी पुनः वोली कि ''कस्मिन्दन्वकाश श्रोतश्च घोतश्चेति ?'' श्रयीत श्राकार किस में जीव और त्रोत है ? तब वे ब्रह्मनिष्ठ भगवान याज-वरन्य ''सहोवाचेनोइ तद्दारंगांग ! ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्यलम्।" शतपथ १८।६।७,८ वोले, हे गागि ! ब्रह्मदेता उसे ही ग्रह्मर कहते हैं (जिस में आकाशादि सब कुछ आत मोत है) जो श्रस्थल इत्यादि है।

यजुर्वेदीय-शतपथत्राह्मण में गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो सम्भाषण ऊपरदिया गया है, उसका मूल यजुर्वेद के एकमन्त्र में मिलता है। वेनस्तत्पश्यित्रितं ग्रहा सद्यत्रविश्वं भवत्येकनी हम् । तास्मित्रिद्धः सं च विचैति सर्वधः स त्रोतः प्रोतश्च विभूःप्रजासु ॥ ३२।८॥

इस मन्त्र के अन्तिम शब्द ही ब्राह्मण के कथन में मिलते हैं। यजुर्वेदीय सर्वानुक्रमणी में इस मन्त्र का ऋषि स्वयम्भृ ब्रह्म कहा गया है। ''सर्वमें ब्रह्मस्वयंभ्वेद्यत।'' अर्थात सर्वमेध यज्ञ सम्बन्धी इन मन्त्रों को ब्रह्म स्वयम्भृ ने देखा। यह स्वयम्भृ ब्रह्म शतपथ ब्राह्मण की ऋषि परम्परा का मूल है। उसी से यह विद्या क्रमशः याज्ञवल्क्य तक पहुंची। याज्ञवल्क्य ही शतपथ ब्राह्मण का प्रवचनकत्ती साना जाता है। अतः हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकत्ती के पास वैदिक ऋषियों के काल से वैदिक ऐतिह्य की अट्टट श्टङ्खला गुरु परम्परा द्वारा चली आरही थी। ऐसी स्थिती में सर्वानुक्रमाणियों की साद्यी को सन्देहास्पद कहना वैदिक साहित्य को पद्यपातान्ध होकर श्रष्ट करने की चेष्टा करना है।

(२) ब्लूमफील्ड का कथन है कि 'सर्वानुक्रमणी में सुक्तों के रचियता (श्राथर्स) दिये हैं।' हमें तो इस का कोई प्रमाण मिला नहीं, सम्भव है उनकी दृष्टि में श्राया हो। सर्वानुक्रमणी के एक वाक्य से साधारण पाठकों को श्रान्ति हो सकती है, "यस्य वाक्यं स ऋषिः।" २।४॥ श्रर्थात जिस का (दृष्ट) वाक्य हो वह ऋषि होता है। 'दृष्ट' हम ने इस्न लिये प्रयुक्त

किया है कि स्वयं कात्यायन इस का यही अर्थ करता है—''गृत्समदो द्वितीयं मगडलमपक्यत ।'' गृत्समद ने दृसरा मगडल देखा। वाक्यार्थ कर्त्ता के आभिषायानुकूल होना चाहिये, अतः पूर्व वाक्य में दृष्ट शब्द अभित है। कात्यायन ने अन्य वातों के समान यह वात भी ब्राह्मगों से ली है—

"स (प्रजापितः) एतामुखमपक्यदापो रेवतीरिति।" एे० ब्रा॰ २।१६ प्रर्थात १०।३०।१२को प्रजापितने देखा। "एतत कवपः मुक्तमपश्य-त्पञ्चद्वर्थ अदेवत्रा।" प्रार्थात कवप ने ग्रदेवत्रा (१०।३०) पन्द्रह क्ष्मचा वाला मुक्त देखा। श्रन्थच "जिनिष्ठा ज्यः.....गौरिवीतिर्ह वे शाक्तच ...... एतत मुक्तमपक्ष्यत्र ।" ऐ० व्रा० ३।१६ अर्थात् १०।७३ मुक्त को शक्ति के पुत्र गौरिवीति ने देखा। कास्याय-नादि सर्वानुक्रमणीकार श्रीर महीदासादि व्राह्मण-प्रवचन-कर्णा सर्वत्र वेद मन्त्रों का देखा जाना ही मानते हैं। महीदास जी ने तो वेद मन्त्रों को छोड़ कर किसी शाखा के मन्त्र के सम्बन्ध में भी यही लिखा है— "एतां बृहस्पतिर्द्विपदामणक्ष्यत् नयारोपित न ग्रभदिति।" ऐ० ब्रा० ४।१० ग्रर्थात् बृहस्पति ने इस द्विपदा को देखा। यास्क भी "ऋषिर्दर्शनात् ।" २।१९ ऋषि देखने से होता है, यही कहता है। उस ने किसी पुरातन ब्राह्मण की भी यही सम्मित दी है।

पतञ्जाले ने भी यही लिखा है-''न हिच्छन्दांसि क्रियन्ते।" महा०४।३।१०१ अर्थात छन्द=वेद भीर शाखाओं के मन्त्र वनाये नहीं जाते । पाणिनी ने भी 'दृष्टं साम" ४।२।७ से यही सिद्धान्त प्रकट किया है। इन सब प्रमाणों से यही ज्ञात होता है कि कात्यायन कालीन लेखक और उन से बहुत पूर्व के प्रवचन कर्ता मन्त्रों के आधर्स=रचियता नहीं मानते थे। वे ऋषियों को दृष्टा मानते थे। साम्प्रतिक लेखक जो इच्छा हो माने पर उन्हें यह अधिकार नहीं कि वे अपने विचारों को पुराने लोगों के नाम गहें।

(३) 'वैदिक कियों की प्रधान कुनों के सम्बन्ध में कात्यायन का लेख कुछ सत्य ऐति ए प्राध्नित है।' पाश्चात्य लेखक २-७ मण्डलों को कुल-यण्डल कहते हैं, कारण कि वे 'चिर-काल तक पृथक् क्येग कुलों में ही परम्परा से चले आये' (मैकडानल, हिस्टरी आक संस्तृत लिट्टेचर पृ० ४१)। इन दूसरों के लम्बन्ध में कात्यायन के पास पूर्ण ऐति था। पूर्व इस बात के अनेक प्रमाण दिये गथे हैं। मैकडानल का कहना कि ये मण्डल चिरकाल तक विभिन्न कुलों में चले आये सर्वथा अग्रुद्ध है। वामदेव और विश्विपत्र समकालीन थे। हम पूर्व दिखा चुके हैं कि वामदेव ने विश्विपत्र समकालीन थे। हम पूर्व दिखा चुके हैं कि वामदेव ने विश्विपत्र समकालीन थे। हम पूर्व किया, अतः उस समय में भी एक कुल वाला दूसरों के मन्त्रों को फैलाता था।

पाश्चास लेखक स्वयं ही इस भ्रम में नहीं पड़े प्रत्युत उन्हों ने कई दूसरों को भी इस भ्रान्ति में डाल दिया है कि २-७ मराडल बहुत पुराने काल के हैं और प्रथम तथा दशम मराडल उन की अपेद्या बहुत नवीन हैं। जब हम सर्वानुक्रमणी की साद्यी प्रामाणिक सिद्ध कर चुके तो अब उस से निम्नपरिणाम निःसङ्कोच निकालते हैं।

| (१) कुशिक | ग्रङ्गिरस | ब्रह्म। |
|-----------|-----------|---------|
|-----------|-----------|---------|

- (२) गाथी रहगरा वसिष्ठ।
- (३) विश्वामित्र गोतम शक्ति।
- (४) मधुच्छन्दा वामदेव पराशर।
- (५) जेता बृहद्कथ्य व्यास।

भिन्न २ कुलों के यह पांच २ नाम वंश-क्रम से लिखे गये हैं। इनके कितप्य समासद तीसरे, चौथे, और सातवें मगडल के द्रष्टा हुए हैं। इन्हीं के पुत्र, पौत्र मपौत्र वा पिता पितामहा आदि प्रथम और दशम मगडल के स्कों के भी द्रष्टा हैं। तब कौन कह सकता है कि २-७ मगडल १,१० मगडलों से बहुत पहले के हैं। मतीत होता है ऐसे ही प्रमाणों से भयभीत होकर पाश्चायों ने अनेकों निस्सार कल्पनाएं की हैं। यदि ऋषिवंशों का छुद्ध इतिहास कात्यायनादि को विदित न होता, तो वह पिता, पुत्र के कम से उन का उद्धेख कभी न करता। ज्लूमफील्ड के वचन ''कुछ २ सस ऐतिहा पर आश्रित है।" वता रहे हैं कि उसे भी इतिहास का सर्वथा अस्वीकार बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। यदि वह अधिक विचार करता तो सम्भवतः वह भी सत्य परिणाम पर पहुंच जाता।

- (४) 'कात्यायन के अधिक निश्चित विवरण' का हमें अभिप्राय ही विदित नहीं होता । क्या उस के कुछ कम निश्चित विवरण भी हैं ? उस की दृष्टि में तो हो नहीं सकते, क्योंकि उस ने सन्देह प्रकट नहीं किया, और आप की दृष्टि में हैं तो उस पर कोई दोष नहीं । वस्ततः यह आप का ही निर्मलक्ष्म है ।
- (५) 'अनुक्रमणीकार जानबूक्त कर एक ही ऋचा के दो वा अधिक रचियता बताता है।' हम दिखा चुके हैं कि अनु-क्रमणी का आधार ब्राह्मणप्रन्थ हैं और ब्राह्मणों में ऐतिहाकी अट्टट श्टङ्खा चती आ रही है। कात्यायन तो पाचीन ऐतिहा का संग्रह करने वाला है। यद्यपि आज सैंकड़ों ब्राह्मणों में से कुछ ही मिलते हैं तो भी यत्न करने पर अनुक्रमणी के मूल उन में दूर्णडे जा सकते हैं। अतएव अधिक से अधिक ब्राह्मणों के प्रवचनकत्तीओं पर ब्लूमफील्ड सन्देह कर सकताथा ऋ० १। ६९। ३ का ऋषि गोतम राहू्गण है। यही ऋचा ९। ८८। ६१। ३ है। वहां ऋषि उग्रन काव्य है। इस ब्लूमफील्ड कल्पित पुनरुक्ति की हम सुच्म परीचा करनी चाहते हैं।
- (क) यदि किसी आरिम्भिक काल में मन्त्र एक ही था, तो न्यूनातिन्यून यह सब स्वीकार करेंगे कि कात्यायन, नहीं, नहीं शाकल्य के काल से भी बहुत पूर्व यह ऋग्वेद के दोनों मगडलों में मिखता था। अब यदि उपर्युक्त ११६१ और ६१८८ के ऋषियों की कल्पना कात्यायन की है तो ब्लूमफील्ड आदि लेखकों के अनुसार वेद में ऋषियों के नाम आते हैं। वे ऋषि

व्यक्तिविशेष थे । हमारे समान वे इन शब्दों को यौगिक नहीं मानते । अस्तु, वेद का स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि एक ही ऋषि के सक्त यदि वह किसी मणडल के बहुत मक्तों का द्रष्टा है, प्रायः साथ २ आते हैं । ऋग्वेद ६।८७,८६ दोनों सक्तों का द्रष्टा (ब्लूमफील्ड के अनुसार कर्ता) उशन काव्य है । इस में कोई सन्देह नहीं कर सकता । एक मन्त्र देखों—

ऋषिर्विपः पुरएता जनानास भुधीरं उराना काव्येन ६।८०।३ हमारे अनुसार इन मन्त्रों का ऋषि वन कर किसी व्यक्ति ने अपना नाम उद्यन काव्य रखा, और पाद्यात्यों के अनुसार मन्त्र-निर्माता ने अपना नाम मन्त्र में दिया। कुछ भी हो यही उद्यन काव्य ६।८०,८८,८६ का ऋषि है। यदि वही सक्त−निर्माता था तो उम ने यह मन्त्र स्वयं बनाया, या किसी अन्य के बनाये हुए को अपने काव्य में मिला लिया। दोनों अवस्थाओं में वह इतना पाचीन है कि यदि उस ने यह मन्त्र स्वयं न बनाया था तो उसे इस का निर्माता ज्ञात था। यदि वह जानता था तो उस की कुल परम्परा द्वारा यह बात अन्य भी जान सकते थे। ऐसी अवस्था में इतिहास की माला टूट न सकती थी।

पूर्वोक्त युक्तियां ही गोतम के सम्बन्ध में जो ऋ० १। ६१ का ऋषि है, घट सकती हैं। उस का नाम भी (पाश्चास विचारानु-सार) १। ८५। ११ में आया है। यही गोतम ऋ० १। ७४-६३ का ऋषि है।

- (ख) यदि गोतम ने उञ्चन से मन्त्र लिया वा उञ्चन ने गोतम से बो भी इतिहास सुरिच्चित रह सकता था और एक स्थान में जो कि पुनक्कत होता मूल ऋषि का नाम आ जाता।
- (ग) यदि कहो पन्त्र इन दोनों से भी पुराना था, श्रीर वे मन्त्र-निर्माता का नाम भल चुके थे, These old blessings presumably contain prehistoric stock which passed on ancient times to the Rishis of the RV. (ब्लूमफील्ड, रैपीटीश्चन्स, ए० १७) तो इस में मूलहीन कल्पना के त्रातिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि आप के समान यदि कोई मन्त्रों में मन्त्र-निर्माताओं का नाम मान ले तो उसे विवश मानना पड़ेगा कि प्रायः सारा ऋग्वेद समकालीन है, तथाच मन्त्र-रचिवताओं से बहुत पहले मन्त्र न थे । क्रुटे मग्रडल का प्रधान ऋषि बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज है। आप लोगों के अनुसार वह स्वयं अपना नाम मन्त्रों में लेता है, अथवा उस के सम्बन्धी ही उस का नाम लेते हैं, जैसा मैकडानल ने ग्रोलडनवर्ग की साद्ती पर लिखा है "Judging by the tone of the references to HTZIT he can hardly be deemed to have been a contemporary of any of the hymns (वैदिक इग्डैक्स पृ० ६७)।

"भरद्वाजे नृवत इन्द्र" ६।१७।१५। आप लोगों के अनुसार इसी भरद्वाज को कुत्स आङ्गिरस ऋषि स्मरण करता है। "याभिविषं प्रभारद्वाजमावतम्।" १।११२।१३। यही कुत्स अपना वर्णन भी इसी मूक्त में करता है "याभिः कुत्सं श्रुतर्थ।" १।११२।६। इसी का वर्णन भरद्वाज करता है 'मतत्ते अद्या करणं-कृतं भूत्कुत्सं। " ६।१८।१३। ऐसे अन्य वीसियों प्रमाण हैं जो वेद-काल-निरूपण मकरण में दिये जायेंगे।

इतने लेख से ज्ञात हो नाता है कि व्लूमफील्ड अवि लेखक जिन वातों को अभी सिद्ध करना था, उन्हीं को साधन मान कर अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। सदा तो यह है कि ऐसे ही तर्कों का विचार करके उनका अपना हृद्य हिल जाता होगा, अतः उन्हों ने ऊपर से वड़ा युक्तियुक्त पर वस्तुतः सारहीन मार्ग पकड़ा।

- (६) यह छठी वान एक रूप से पांचवीं के शमाण में थी। इस का खण्डन उसी में चा गया है। अधिक लिखने से क्या ?
- (७) 'वेद-मन्त्रों में मन्त्र-रचियतात्रों के नाम हैं' इस का खगडन 'वेदार्थ-प्रकार' प्रकरण में आगे करेंगे।
- (८) 'जहां वे (नाम) पुनरुक्त वाक्यों में आते हैं वहां मन्त्रों के काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं। जैसे—

एवा न स्पृधः समजा समितस्वन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवी ।

- ,, ते वयमिन्द्र भुंजतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम । विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भारद्वाजा उत तइन्द्र नृनम ॥
  - ,, ,, ,, विश्वामित्रा ,, ,, ,, ।। यह मन्त्र भी सारे तो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक पद

को छोड़ के पिछले अर्थभाग में मिलते हैं। पूर्व पदिशत सािच्यों की विद्यमानता में इन से भी कोई सन्तोषजनक कल्पना नहीं की जा सकती। जो ब्लुमफील्ड ने सिद्ध किया है कि दशम मगडल की ऋचा पीछे की है, यह उस का पूर्व-संस्कार मात्र है जो मिथ्या भाषा-विज्ञान द्वारा उस के मन पर पड़ चुका है। ऋग्वेद में प्राचीन और नवीन ऋषियों का वर्शन।

जे, मूर ने १८६१ ई० में "ग्रोरिजिनल संस्कृत टैक्सट्स" भाग तृतीय में श्रनेक ऋचाएं देकर यह दर्शने का यत्न किया था कि ऋग्वेद में नये शौर पुनने ऋषियों का वर्शन मिलता है। इस से यह परिणाम निकाला गया था कि मन्त्र-निर्माता ऋषि लोग स्वयं ही थे,श्रीर ऐसी ऋवाश्रों में वे श्रपने पूर्व जों का स्मरण करते थे। यह स्मरण कई स्थलों में नाम लेकर किया गया है श्रीर कई स्थलों में सामन्यरूप से।

इस का उत्तर संवत १.६३३ वि० में दयानन्द सरस्वती ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूभिका में एक मन्त्र पर विवाद चला कर स्थालीपुलाकन्याय से दिया था। वह मन्त्र

श्रिमः पूर्वेभि श्रीषिभिरी ख्यो नृत नैरुत ऋ० १।१।२ सुप्रसिद्ध है । जे मूर ने इस मन्त्र का प्रमाण देते हुए सायणीय-भाष्य का कुछ पाठ उद्धृत किया है। सायणानुसार पुरातन ऋषि भृगु, श्रद्धिरा श्रादि हैं श्रीर नृतन मधुच्छन्दा श्रादि । वस्तुतः सायण-पदिशत यही भ्रान्ति थी कि जिस में न केवल सायगा ही उलक गया पत्युत जिस से सारा पाश्चात्य वेदाध्यायन ही पलट गया । राथ ग्रादि स्कालर कहते रहें कि हम सायगा से विभिन्न ग्रीर श्रिथिक सत्यार्थ करते हैं, पर इस में ग्रागुमात्र भी सन्देह नहीं कि हरिवर्णीय लेखों पर संस्कार सायगा ही का है।

श्रस्तु, प्रकृत विषय यह है कि 'पूर्व' श्रोर 'नूतन' पदों का क्या श्रथ है ? यह पर निहसन्देह सापेच हैं। सापेच श्रोर निरपेच का ज्ञान वेद में भी पाया जाता है—

ये अवीबस्ताँ उ पराच आहुर्थे पराबस्ताँ उ श्रवीच श्राहः। ऋ० १।१६४।१६ 'जो निम्नगति पदार्थ हैं। उन्हीं को परे पडुंचे हुए कहते हैं। जो परे गये पदार्थ हैं उन्हें ही नीचे जाने वाले कहते हैं।' भावार्थ यह है कि एक हीपदार्थ स्थानभेद से दो नामों से पुकारा जाता है। इसी वकार किसी एक की अपेचा दूसरा पूर्व है और किसी अन्य की अपेचा वही नूतन है। जहां 'पूर्व' यब्द काल की अपेचा को जताता है वहां इस के साथ ही पूर्णता की श्वीमा को भी प्रकाशित करता है। इस का संद्यिप्त व्याख्यान मेरी बनाई 'ऋग्मन्त्रव्याख्या' पृ० १७ पर देखो । वहां मनु के प्रमाण से बताया गया है कि बालक अिक्सिरा भी अपने बड़ों का पिता, उन से बड़ा, स्थविर और उन की अपेत्ता पूर्व था। ऋग्वेद में ही और प्रमाण देखो-न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीर्घे शनूतनः कश्चनाप।। **प्रो४राइ** 

'हे श्रेष्ठ-धन-युक्त विद्वन वा राजन ! तेरे पराक्रम को न पहले, न पिछले न नया कोई भी न्याप्त होता है' (हैथरीचड, पहुंचा, ग्रिफिथ)। ग्रिफिथ ने ''अपरासः'' का अर्थ भृतकाल में ही रखा है, अर्थाद पूर्वों से कुछ पिछले। यह अर्थ युक्त नहीं। इस मन्त्र में 'पूर्व' की तुलना में 'अपर' पद आया है। अतः अर्थ है इस का 'पिछले'। ऐसी अवस्था में 'आप' पद न्यत्यय से वर्त्तमानकाल का हो जायगा। मन्त्र का अभिपाय यह है कि राजा ऐसा होना चाहिये जिसे राजनीति विशारद=पूर्व, राजनीति पढ़ने वाले=नृतन, तथा पढ़ना आरम्भ करने वाले=अपर, ज्याप्त न कर सकें। इसी प्रकार—

प्र पूर्वजे पितरा नव्यसीभिगींभिः कृगाुध्वं सदने स्नृतस्य । ऋ॰ ७५३।२

'(हे बिद्वानों!) नई से नई स्तुतियों से सत्य के स्थान में पूर्वज पितरों को करो।' यहां भी पूर्व का अर्थ विद्यापूर्ण=अधीत ही है। यदि इस अब्द के अर्थ का सम्बन्ध भूतकालस्थ जनों से होता तो 'कुखुध्वम' 'करो' क्रिया जो वर्त्तमान में है, न आती। इस लिये वेद में 'पूर्व' 'ऋषि' आदि पदों के एकत्र आने से यह नहीं समका जा सकता कि इन स्यूलों में किन्ही भूतकालस्थ व्यक्तियों का वर्णन है। एक और प्रमाण देकर हम इस विषय की समाप्ति करेंगे।

दभ्यङ् इ मे जनुषं पूर्वी श्राङ्गिराः पियमेधः करावो अत्रिर्मनुर्विदुः से पूर्वे मनुर्विदुः । ऋ० १।१३६।६

''मेरे जन्म को दध्यङ् , पूर्व अङ्गिरा, पियमेध, कराव, अत्रि भौर मनु जानते हैं, वे मेरे पूर्व के, (यह) मनु (है) जानते हैं।" हम ने दध्यङ् आदि पदों का अर्थ नहीं किया ' हमारा अनुवाद तो इन्हें यौगिक मान कर होगा, परन्तु जो पूर्वपत्ती है वह इन्हें पुरुषविशेष मानता है। इस मन्त्र में आये 'बिदुः' क्रियापद का अर्थ मूर ने "नो=जानते हैं" किया है। ग्रिफिथ ने 'न्यू ' अर्थात् जानते थे ' किया है । ग्रिफिथ को सत्यार्थ में आपत्ति पतीत हुई, अतः उस ने विना प्रमाण अर्थ बदला है। ग्रिफिथादि पाश्चात्य लेखक व्यत्यय तो मानते ही नहीं, इस लिये उसे ऐसा ऋर्थ करने का ऋधिकार किस ने दिया? इस का त्रर्थ वर्त्तमान काल गें ही घट सकता है । ऐसा होने पर यह कहना कि 'पूर्व भ्राङ्गिरा भ्रादि ऋषि मेरे जन्म को जानते हैं,' सिंद्ध कर रहा है कि वेद की परिभाषा में ये शब्द यौगिक हैं और पूर्व शब्द का ' ज्ञानपूर्ण ' भी अर्थ है । इस प्रकार वेद में इन शब्दों से यह कदापि निश्चय नहीं हो सकता कि मन्त्रों में काल की दृष्टि से ही इन का मयोग है।

## मन्त्र-रचना में वैदिक ऋषियों की साद्ती।

जेमूर ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में लिखा है-

" ऋग्वेद-वचन जिन में ऋषि अपने आप को क् मन्त्र-निर्माता बताते हैं।"

'' इस विभाग में, प्रथमतः, मैं उन वचनों को उद्धृत करना

चाहता हूं, जिन में ऋषि स्पष्टतया अपने को मन्त्र-रचियता कहते हैं। वे कोई ऐसा विचार प्रकट नहीं करते, जिस से विदित हो कि उन्हें किसी अलौकिक (सूपरनैचूरल) कारण से सहायता या स्फूर्ति हुई। तब, मैं छुछ और वचन उपस्थित कहंगा जिन से पाठक को विचार होगा कि ऋषि मन्त्रों को अपने ही मनों की उपज समक्षते थे।

"मैं उन उद्धरणों को, जिन में ऋषि स्पष्टतया रचियता होने का कथन करते हैं, उस विशेष 'किया ' के अनुसार क्रम दूंगा, जिस के द्वारा कि यह भाव प्रकट किया गया है। कियाएं ये हैं (१) 'कु '=बनाना, (२) 'तत्त '=तरतीब देना, (३) जन=जन्म देना या उत्पन्न करना।'

मूर के उत्तर-लेखक जो पाश्चाय लेखकों का श्रनुसरण करते हैं, इस विषय पर निरन्तर इन्ही प्रमाणों को उद्धृत करते श्राये हैं। मूर ने स्वयं बहुत मन्त्र दिये हैं। क्योंकि सब मन्त्रों में मूल बात एक सी ही है, श्रतए। हम कतियय मन्त्र देकर ही इन मन्त्रों को विषद करने की चेष्टा करेंगे।

पूर्वोक्त तीन धातुओं के साथ मूर ने 'स्तोम ', 'ब्रह्म ', 'बाह ', 'मन्द्रा, ' 'मन्त्र,' ग्रीर 'बाह्न ' ग्रादि शब्द दिये हैं। प्रथम प्रमाण में 'स्तोम ' शब्द ग्रासा है।

उस मन्त्र में आये स्तोम पद का क्या अर्थ है ? मूर ने 'हिम '=सक्त अर्थ किया है। प्रिफिथ 'सौङ्ग ऑफ़ मेज़ '=स्तुति-

गीत अर्थ करता है। मैकडानल ने 'वैदिक इग्डैक्स' में ग्रिफिय वाला अर्थ प्रामाणिक माना है। वस्तुतः "स्तौति येन स स्तोमः।" जिस से स्तुति करे वही स्तोम, यही इस पद का मूल अर्थ है। इसी मूलार्थ में प्रशंसितव्यवहार, स्तुति-कर्म आदि अर्थ भी आ जाते हैं। जब एक पाश्चास लेखक वेद में—

ऋषि=मेथातिथिं कार्यः, देवता=ऋभवः।

अयं देवाय जन्मने स्तोमो विपेभिरासया। अकारि रव्रधातमः ॥ ऋ० १।२०।१

ऐसा मन्त्र पहला है तो उस के हृदय में यह बात पहले से जमी होती है कि वैदिक-किव बहुत पुरातन अर्द्धसभ्य काल में जो स्व-निर्मित गीत गाया करते थे, उन्हीं का संग्रह-मात्र यह भ्राग्वेद है। इस स्थित में ऐसे वेद-वचनों का वह यही अर्थ करता है कि वैदिक ऋषि स्थयं अपने को इन गीतों का कर्जा बताते हैं। हमारा संस्कार उन से विपरीत है। हम आरम्भ से ही मानते चले आये हैं कि मनुष्य के आत्मा में 'अहंमाव का ही केवल स्वामाविक ज्ञान है। प्रकृति वा उसका कार्य दृश्य जगत ज्ञान-शुन्य है। फिर जो संसार में ज्ञान दिखाई देता है, तो उस का निमित्त चाहे पुरुष ही हो, पर मूल चेतन ज्ञानमय परमात्मा के विना अन्य कोई नहीं। जब ऐसा भाव मन में आता है तो इन वाक्यों का अर्थ ही और हो जाता है। वह अर्थ किल्पत नहीं। तदनुसार इस मन्त्र का भाव होगा—'दिव्य

गुणयुक्त जन्म के लिये यह स्तुति-व्यवहार मेधावियों से (किया गया, मूर) किया जाता है' इलादि। मूर ने अर्थ किया है "वह धन-प्रदाता 'हिम '=लोय दैवी जाति के लिये मुनियों द्वारा मुख से बनाया गया है।" प्रिकिथ अनुवाद करता है—" दैवी कुल के लिये यह स्तुति-गीत जो अल्लन्त धन देता है, कवियों से ओष्ठों द्वारा बनाया गया था।"

# सत्यार्थं का अन्वेषगा।

हम ने दोनों संस्कारों की उपज मन्त्रार्थरूप में पूर्व धर दी है। अब विचार है अर्थ की स्रयता पर।इस समय सब संस्कार परे छोड़ दिये जायेंगे और पूर्ण-विचार-दृष्टि के रूप तत्त्व की गवेषणा होगी। सर्वानुक्रमणी के अनुसार जिस की साखी पूर्व-प्रमाणित हो चुकी है, इस मन्त्र का ऋषि मेधातिथि कार्ग्व है। देवता है इस का "ऋभवः "। पाश्चास पद्मानुसार मेधातिथि कहता है कि 'यह स्तोम=स्तुति-गीत=मन्त्र कवियों से बनाया गया।' वे किव=गायक कौन हैं ? पाश्चास लेखकों के अनुसार वे ऋभु हैं। ग्रिंफिथ ने विलसन की सम्मित जढ़ित करते हुए माना है कि 'श्रम कम्मों द्वारा वे देवता हो गये।' हम पूर्ववत पुनः पूछते हैं कि क्या तीन ऋभु श्वाता एक ही मन्त्र रचने लगे थे, और वही मन्त्र फिर मेधातिथि कार्ग्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ ? जब उन के अनुसार 'अयं ' सर्वनाम का प्रयोग मेधातिथि का है तो ऋभु इस के=रचिता न रहे।

भार यदि ऋगु रचियता हैं, जो कि असम्भव है तो 'श्रकारि' किया का प्रयोग भूतकाल वाला होने से यह सस नहीं। पुनश्च मेथातिथि भी इनका बनाने वाला नहीं हो सकता क्योंकि ''विमेभिः... अकारि'' पद पड़े हुए हैं। इतनी परीत्ता के पश्चाव पाठक समभ जायेंगे कि पाश्चाव अर्थ भहा अब्दार्थ होते हुए भी सर्वथा खाज्य है। यदि कोई कहे कि ''अयं स्तोमः'' इस सारे खुक को जताता है तो उसे कुपया सारा सूक्त पढ़ जाना चाहिये जिस में पदे र पूर्वोक्त आपत्तियां आती हैं। और स्तोम का खुक अर्थ है कि ही होगा।

(तक्ष) "श्रानये ब्रह्म ऋ भवस्ततन्तु"। ऋ० १०।८०।७ "The Ribhus fabricated Prayer for Agni" (ग्रिफिथ) 'श्रायीत ऋभुश्रों ने श्राप्त के लिये पार्थना विस्तृत की।' इस मन्त्र में तो स्पष्ट लिखा है कि ऋभुश्रों ने पार्थनाएं=ब्रह्म=यन्त्र बनाये।

(उत्तर) जो अशुद्धि पहले मन्त्रार्थ में की जा रही है वही यहा पर है, अतः तुम अर्थ नहीं सममते; अर्धु का अर्थ है मेधाती । और अग्नि परमात्मा का भी नाम है। इस प्रकार मन्त्रार्थ है—'परमात्मा के लिये मेधाती जन ब्रह्म=वेद का विस्तार करते हैं।' इतने लेख से समम में आ जाता है कि हमारा संस्कार चाहे कैसा हो, पर युक्ति-युक्त अर्थ भी हमारा ही है। इस और अन्य ऐसे मन्त्रों में कहीं पर भी स्तोम (='स्क्त', मूर) अथवा वेदमन्त्रों के ऋषियों

द्वारा रचे जाने की कथा नहीं है। हां, स्तोमों=स्तुतियों को वे क्या, इम भी करते हैं।

### 'ब्रह्म' पद ।

मूर ने 'ब्रह्म ' पद का सर्वत्र ' प्रार्थना ' अर्थ किया है। यही अर्थ प्रिफिथ भी स्वीकार करता है। कई स्थलों पर वह इस का ' हिम ' सक्त अर्थ भी करता है। इस अर्थ के करने में इन लोगों के पास कोई प्रमाण तो है नहीं, हां, निज कल्पना भले ही करें। इस के विपरीत ब्रह्म शब्द के यह अर्थ अयन्त प्रसिद्ध है। (१) वेद (२) ईश्वर (३) धन (४) उदक (५) अन्न (६) वाणी इसादि। इस प्रकरण में जो मन्त्र मूर ने प्रमाण-रूपेण उद्धृत किये हैं उन्हीं पर यदि ऋषि दयानन्द का भाष्य देखा जाय तो प्रकरण ही दूसरा हो जाता है। वाद अन्त में ' वेदार्थ-प्रकार ' पर होगा। यदि पाश्चास प्रकार सस है, तो उन के सिद्धान्त सस, अन्यथा मिध्या होंगे। यहीं विचार कर इम एक २ शब्द पर संचिप्त लेख को यही बन्द करते हैं। इस पर विस्तृत विचार आगे करेंगे।

# ऋग्वेद शब्दार्थसम्बन्धरूप से किसी मनुष्य की कृति नहीं।

जब ऋग्वेद कोई शाखा-विशेष न रहा, जब इस के निर्माता ऋषि लोग सिद्ध न हो सकें, जब ऋग्वेद के सम्बन्ध में आज तक बोद्धों, जैनों और आर्ट्यों के पास कोई इतिहास न रहा कि यह किसी मनुष्य की कृति है, जब ऋग्वेद पाश्चास लेखकों के अनुसार ऐतिहासिक काल से भी पूर्व का ग्रन्थ हो गया तो पक्ष होता है कि ऋग्वेद में ही इस के बनने आदि के विषय में कुछ लिखा है वा नहीं ? सूर ने निस्सन्देह कई मन्त्र देकर यह भी दर्शाया है कि अनेक मन्त्रों में ऋषियों को दैवीसत्ता से सम्बन्ध रखने वाला कहा गया है। हम मूर के इन अर्थों को भी नहीं मानते, इसलिये किसी और ही रूप से हम इस विचार को उठाना चाहते हैं। ऋग्वेद में एक मन्त्र है—

श्रहं मनुरभवं सूर्यश्राहं कत्तीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः । श्रहं कुत्समार्जुनेयं न्यूक्षेऽहं कविरुशना पश्यता मा ॥ ४।२६।१

ग्रिफिथ का अर्थ है—"में पहले 'मनु 'था, मैं 'सूर्य ' था, मैं हूं 'कत्तीवान ' ऋषि, पवित्र गायक, आर्जुनि-पुत्र 'कुत्स 'को वश में (मास्टर) करता हूं। मैं कवि 'जशन' हूं। सुक्ते देखो। " इस और अगली दो ऋचाओं के सम्बन्ध में ग्रिफिथ ने यह टिप्पणी दी है " इन्द्र पहली तीन ऋचाओं का कहने वाला है, यद्यपि यह ग्रह्पष्ट है कि "मैं 'कद्मीवान ' श्रीर 'उशन ' हूं, कहने से उस का क्या अभिमाय है। कदाचित वह श्रपने को सारी सत्ता के साथ एक करना चाहता है।"

पाठक देख लीजिये, भद्दे शाब्दिक अनुवाद का बेढङ्गापन अनुवादक को स्वयं ही खटक गया है। उस के अर्थानुसार पूर्वोक्त ऋचा में पांच व्यक्ति-नाम क्रमशः आये हैं (१) मनु (२) सूर्य (३) कद्वीवान् (४) दुत्स (५) उश्चन। इन में से पहले हो नामों के साथ भूतकालस्थ क्रिया का सम्बन्ध है और पिछले तीन वर्त्तमान काल के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

इन मन्त्रों पर सर्वानुक्रमणी का वचन भी देख लीजिये।
" ग्रहं मनुः सप्ताद्याभिस्तिस्ति रिन्द्रमिवात्मान मृषिस्तुष्टा वेन्द्रो
वात्मानं "" इसी वचन को देकर सायन कहता है—
" ग्रात्मानिमन्द्रक्षेण वामदेवः स्तुतवान । यद्वा इन्द्र एवात्मानं
स्तुतवान । ग्रतो वामदेववाक्यपचे वामदेव ऋषिरिन्द्रो देवता ।
इन्द्रवाक्यपचे त्विन्द्र ऋषिः परमात्मा देवता ।" ग्रर्थात् 'वामदेव
ने इन्द्रक्ष से अपनी स्तुति की । ग्रथवा इन्द्र ने ही ग्रपनीस्तुति
की । ग्रतः वामदेव के पत्त में वामदेव ऋषि ग्रौर इन्द्र देवता
है । इन्द्र के पत्त में इन्द्र ऋषि ग्रौर परमात्मा देवता है।' ग्रिफिथ
ने भी सायण का ही भाव नकल किया है " दि डियरी ग्रॉफ़
दि फ़र्स्ट श्रीस्टैएज़ाम इज़ सैड द्व बी ग्राईदर इन्द्र ग्रॉर परमात्मा।"

हम ने अनुक्रमणी को वारम्वार पढ़ा है, पर हमें यह नहीं मिला । कि अनुक्रमणीवचन से सायण ने दो पत्तों में दो देवता कैसे निकाले । बृहदेवता में भी कोई विशेष नहीं कहा--

''ग्रहमित्यात्मसंस्तावस्तृचे स्तुतिरिवास्य हि ॥ ४।१३५॥

यहां ' ग्रस्य ' सर्वनाम इन्द्र का द्योतक है। भाव यहा है कि इन्द्र के समान अपनी स्तुति में यह वाक्य है। यदि कोई सायण का भक्त ''इन्द्रिशत्मान मृषि स्तुष्टावेन्द्रो आत्मानम।" का यह अर्थ करे कि इन्द्र ने आत्मा=परमात्मा की स्तुति की तो हम कहेंगे कि यहां दो वार ' आत्मन ' शब्द आया है। पकरण को विचारने से सखार्थ दोनों स्थलों पर एक ही प्रतीत होता है। यदि सायणानुसार इन्द्र ने परमात्मा की स्तुति की तो वामदेव ने भी उसी की स्तुति की। सायण का यह लिखना ही निर्थक है कि ' इन्द्र इप ' से वामदेव ने आत्मस्तुति की। अन्यत '' ऐन्द्रोलव आत्मानं तुष्टाव १०,११६।" और 'पौलोमी शच्यात्मानं तुष्टाव।" १०।१५६ दोनों स्थलों पर 'आत्मानम' का अर्थ सायण ने भी ' खात्मानम ' ही किया है।

#### सायन के भ्रम का कारण।

अवैदिक-देवता-वाद का अनुसरण करते हुए सायण के लिए यह कठिन था कि वह 'इन्द्र' शब्द का यहां अर्थ ही ईश्वर लेता। वह तो इन्द्र को एक देवता-विशेष माने बैठा था, श्रतः उसे पूर्व-मद्शित मिध्याकल्पना करनी पड़ी। सर्वानुक्रमणी के वाक्य का सब अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आदि में इसी वा अगले दो मन्त्रों द्वारा इन्द्र=परमात्मा ने अपनी स्तुति की अर्थात् अपने यथार्थ गुण जताये, वैसे ही वामदेव ऋषि भी इन एन्त्रों के अर्थी को देख कर अपने आत्मा के गुण, कर्म, स्वभावों का जानने वाला हुआ, और इस मन्त्र द्वारा उस ने इन्द्र अर्थात् परमात्मा के ही दिव्य खरूप का ज्ञान प्राप्त किया। देवता इन मन्त्रों का चाहे इन्द्र कह लो, चाहे आत्मस्तुति, बात एक ही है।

श्रव हम ग्रिफिय के श्रर्थ की परीद्या करेंगे। वह कहता है 'इन्द्र पहली तीन ऋचाओं का कहने वाला है।' श्रर्थाद कुछ भी हो, उस के मतानुसार इन्द्र देहवारी मनुष्य है। वह इन्द्र वामदेव से निश्चय ही पूर्वकाल का होगा। उसी ने यह मन्त्र कहा। श्रव यदि वह इन्द्र अनृतवादी नहीं, तो—

(१) 'मैं पुराकाल में मनु था, मैं सूर्य था।' इस कथन का क्या अर्थ है ? 'अफोरटाईम '=' पुराकाल में मैं मनु था।' वहीं बताता है कि इन्द्र इस जन्म की बात नहीं करता। ग्रिफिथ ने 'अभवम ' किया का अर्थ ' पुराकाल में था ' किया है। तो क्या इन्द्र किसी पहले जन्म का वर्णन कर रहा है श्रिफिथादि पाश्चास लेखक वेद के काल में अभी सिद्धान्तरूप से पुनर्जन्म का कहीं चिन्हचक भी नहीं पाते। तो फिर इन्द्र के कथन का

कुछ अर्थ भी है या नहीं ? क्या एक ही जन्म में वह अपने नाम बदल रहा था ?

ब्रिफिथ यहां चुप है। वह क्या, अन्य पाश्चास लेखक भी यहां मौन ही साधेंगे या इसे पुराने कवियों की मिथ्या-कल्पना ही कहेंगे।

(२) 'मैं कत्तीवान, कुत्स, उशन हूं।' इस का पुनः क्या प्रयोजन है ? ग्रिफिथ ने यहां स्पष्ट कह दिया है कि उसे इस का भाव पता नहीं लगा। उस ने सम्भावना की है कि कदाचित इन्द्र सब सत्ता के साथ अपनी एकता बताना चाहता है। ऐसी सम्भावना पर फिर विवाद होगा कि क्या वैदिक काल में यह विचार कहीं था भी या नहीं? क्या यही एकता बताते २ ग्रिफिथानुसार वह तिसरे मन्त्र में कहेगा कि 'आई डिमॉलिश्ड शम्बरम फोर्ट्स।' मैं ने शम्बर के दुर्ग नष्ट किये। कहां 'सर्वसत्ता से एकता' प्रदर्शन और कहां यह नाश?

# इन मन्त्रों के अनुवाद में त्रिफिय की भारी आंति।

प्रथम मन्त्र के प्रथम पाद में 'श्रभवम' किया है शौर द्वितीय मन्त्र के प्रथमपाद में 'श्रददाम' किया है । दोनों सब्द्रकार में हैं। पर व्यत्यय श्रादियों को न मानने वाले, कई भोले जनों के विचार में श्रद्धरानुवादक पाश्चात्य लेखक की कृति देखों! 'श्रभवम' का श्रथ करता है 'पुराकाल में था' शौर 'श्रददाम' का श्रथ करता है '' मैंने दी है।'' एक ही सकार में साथ २ दो कियाएं, और इतना भिन्न अर्थ ? यही है इस अर्थ की निष्यज्ञता।

यही नहीं, पाश्चात्य लेखकों के लिये तो और भी वड़ी विटिनाई है। वे शम्बर को देहधारी व्यक्ति मानते हैं। दिवादास के साथ उस के युद्धों का वर्णन वे ऋग्वेद में पढ़ते हैं। यह घटनाएं उन के काल्यनिक काल-क्रमानुसार बहुत पहले की हैं, जब कि कुत्स और कत्तीवान आदि ऋषि उत्पन्न भी न हुए थे, फिर पथ मन्त्र में इतनी पुरानी घटनाओं वाले इन्द्र के साथ उनका उद्घेख कैसे ? यदि वे कह दें कि यन्त्र वायदेथ ने ही बनाये थे तो वे उस का शम्बर के साथ युद्ध कैसे सिद्ध करेंगे। वे समक्तते होंगे कि जैसे बुद्धि-शून्य जन आज इन का अनुकरण करके इन की मिथ्या-कल्पनाओं को मान रहे हैं। वैसे ही वायदेव के काल के लोग वायदेव आदि की गप्पें मान लेते होंगे। अन्यथा पाञ्चात्य लेखक ऐसी सारहीन वार्ते क्यों लिखते ?

# सायगा का अर्थ।

सायण ने अर्थारम्भ में लिखा है "इदमादिमन्त्रत्रयेण गर्भे वसन्वागदेव उत्पन्नतत्त्वज्ञानः सन् सार्वात्म्यं स्वानुभवं मन्वा-दिरूपेण पदर्शयन्नाह । अहं वामदेव इन्द्रो वा मनुरभवम । सर्वस्य मन्ता प्रजापतिरस्मि । अहमेव सूर्यश्च सर्वस्य पेरकः सविता चास्मि ।... कत्तीवान् दीर्घतमसः पुत्र एतत्संज्ञक ऋषिरप्यहमे-वास्मि ।" यहां पर सायण ने निम्नलिखित भूलें की हैं।

- (१) मनु और सिवता शब्दों को योगिक बना कर तो कुछ भला अर्थ किया था, पर आगे चल कर कलीवान आदि पदों को ऋषियों का नाम बना कर उसने पूर्वापर विरुद्ध अर्थ किया है। पहले दो शब्दों पर सायगा इस लिये यवराया मतीत होता है कि आर्थितिहास में सूर्य का पुत्र मनु कहा है। यहां मन्त्र में मनु नाम पहले था और सूर्य कब्द पीछे। इस उलम से बचने के लिये उस ने इन शब्दों का तो सामान्य धात्वर्थ कर दिया, पर अगली बात वैसी ही रखी।
- (२) सायरा के अनुसार इन्द्र मनुष्य था वा देवता ? मनुष्य तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे मन्त्र में वह यह कहता है कि 'भेंने शम्बर के नगर नष्ट किये।' उस के अनुसार वेड में अन्यत्र यह वर्णन देवता का ही है। यदि इन्द्र देवता है तो जब उस ने यह मन्त्र बोला होगा तो क्या मनु, कदी-वान आदि ऋषि हो चुके थे १ दूसरे मन्त्र में 'आर्थ्याय' के साथ सायरा ने 'धनवे' जोड़ दिया है अर्थाद " मैं ने अर्ध्य मन को भूभि दी।" यह मन्यन्तर के आदि में हुआ होगा। तय कुत्स ब्रादि न थे। फिर प्रथम मन्त्र में किया का प्रयोग वर्त्तमानकाल में है. और इन्द्र कहता है कि में कुत्ल हूं। यह समस्या तो वैसी ही उलक्षी रही। जो कोई अज्ञान से यह कह दें कि सब मन्बन्त्रों में वही व्यक्ति पुनः २ आते हैं और देवता सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते हैं तो इस में कोई प्रमागा नहीं। वैसे भी यह असम्भव है क्योंकि ऐसा होने पर किसी की मुक्ति ही न होगी।

(३) जब सायगानुसार यह ऋचाएं वायदेव ने गर्भ में बोली थीं तो ''मन्दसानः=सोमेन माद्यन्।'' गर्भ में उस वायदेव को सोय का मद कहां से चढ़ गया था। बदि कोई कल्पना करें कि वायदेव को तो उस बात का ज्ञानमात्र हुआ था, तो हम कहें गे इन्द्र को भी ज्ञान ही होना चाहिये। ऐसी दशा में पहले मन्त्र में 'अस्मि' अर्थाद 'मैं हूं कचीवाद' वर्चमानकाल में कहना निरर्थक हो जायगा। कोई कुछ ही करे, पाश्चात्यों और सायगा का अनुकरण करने वालों को यहां बड़ी आपात्त है।

#### दयानन्द सास्वती का अर्थ।

- (१) मैं (ईश्वर) मननशिल हूं (व्यत्यव से) और सर्वश्रकाशक, मैं सब स्टिष्ट की कद्धा=परम्परा से युक्त, मन्त्रार्थिव मेथावी हूं। मैं सरल विद्वान से उत्पन्न किये गये वज्र को सिद्ध करता हूं। मैं सब का हिती, पूर्ण विद्वान हूं, मुक्ते (योग से) देखो।
- (२) मैं धार्मिक राजा की भूमि देता हूं। मैं दानशील मनुष्यों के लिये दृष्टि पाप्त कराऊं। मैं पाण पाप्त कराऊं। कामना करते हुए विद्वान लोग, बुद्धि के लिये मुभे पाप्त होते हैं।
- (३) मैं आनन्दस्वरूप प्रथम, मेघ के आसंख्य प्रवेशों में उत्पन्न निन्नावें पदार्थों को साथ प्रेरणा करूं। सब में मिलने योग्य (जगत में) जो प्रकाशदाता आतिथियों को प्राप्त (उसकी) रहा करूं (उसे जानो)।

यही एक अर्थ जो पूर्वोक्त सब आद्येपों से रहित हैं। इस पर कोई आद्येप नहीं किया जा सकता। इस के अनुसार इन मन्त्रों की रचना किसी ऋषि की नहीं कही जा सकती, प्रत्युत यह रचना तो ऋषियों के ऋषि, परमार्ष परमात्मा की अपनी है। (प्रश्न) गीता में भी तो इसी प्रकार की रचना है, क्या वह भी ईश्वर की ही है?

(उत्तर) भगवद्गीता तो अभी कल की पुस्तक है। व्यास इस के रचियता थे। इस नये काल की तो वैदिक काल से तुलना ही नहीं हो सकती। और श्रीकृष्ण ने परमात्मा को जान कर अपने में परमात्मा की ओर से अहंभाव धारण किया था। (प्रश्न) शतपथ ब्राह्मण में तो यही कहा है कि ऋषि वामदेव ने यह मन्त्र कहा था।

#### ( उत्तर ) शतपथ का सारा पाठ देखों-

त्रह्म वाऽइद्मन्रऽत्रासीत् । तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत् सर्वमभवत्तद्योयो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथऽर्पीणां तथा मनुष्याणाम्॥२१॥ तद्भैतत् पद्यन्तृषिर्वामदेवः प्रतिपेदे । स्रहंमनुरभव १० सूर्यञ्चेति तदिदमप्येतिर्हं १ एवं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इद्१० सर्वं भवति । कां०१४। प्र०३। वा०१॥

"ब्रह्म ही इस स्रष्टि के आरम्भ में था। वह अपने को सदा जानता हुआ, मैं ब्रह्म हूं। उस के सामर्थ्य से सब जगत उत्पन्न हुआ। विद्वानों में से आविद्यानिद्रा से उठकर जो ब्रह्म को ऐसा जानता है वही उस का आनन्द पाता है। ऐसे ही ऋषियों और मनुष्यों में से (जो अविद्यानिद्रा से जागता है, वह ब्रह्मसुख

को भाप्त होता है) उस ही ब्रह्म को देखता हुआ, वामदेव ऋषि उसे पाप्त हुआ। (वामदेव को यह ज्ञान भी पाप्त हुआ कि ) मैं ममु था, मैं सूर्य था। सो अब भी जिसे यह विज्ञान होवे कि में ब्रह्मस्थ हूं, वह इस सर्वज्ञान और सर्वस्रुख को पाता है।" यह है अर्थ ब्राह्मण की श्रुति का। यहां यही लिखा है कि वामदेव को ज्ञान हुआ कि भैं मनु था, मैं सूर्य था। वह पहले जन्मों में इन नामों से प्राप्तिद्ध हुआ होगा । यहां सारा मन्त्रनहीं दिया । ब्राह्मण अादि ब्रन्थों में पतीक प्रायः अपने ही वेद वा शाखा की धरी जाती है। अन्य वेदों के मन्त्र सारे उद्भत होते हैं। सो यह मन्त्र ऋग्वेद का है, पर यहां शतपथ में इस की प्रतीकमात्र है । इसी से निश्चय होता है कि यद्यपि वामदेव ऋषि तो सारे मन्त्रों का था, पर अपने सम्बन्ध में उसे इतना ही ज्ञान उत्पन्न हुआ कि मैं पहले जन्मों में मनु और सुर्थ था। यदि याज्ञवस्वय का अभियाय सारे मन्त्रस्थ पदों से होता, तो वह सारा मन्त्र दे देता । तथाच यह भी स्मर्ख रखना चाहिये कि वामदेव की ज्ञानमात्र हुआ, और वह वेद मन्त्र के कुछ शब्दों द्वारा प्रकट किया गया। वेद मन्त्रों के पदों की लेकर अनेक कार्य ऐसे ही चलाये जाते हैं। जैसे अब भी कोई कह देता है—''सत्यं व्रवीमि'' (ऋ० १०११७६) इति । मैं सत्य कहता हूं, इत्यादि । अहमेव स्वयमिदं वदामि ( ऋ० १० । १२५१५) इति । मैं ही स्वयं यह कहता हूं । न ही वामदेव ने यह मन्त्र बनाया और न सायकादुसार उस ने इन्द्ररूप से

(प्रशः) यह यहे आश्चर्य की बात है कि अनादि वेद के अनुसार ही पहले दो जन्मों में उस का नाम हुआ।

(उत्तर) शाध्वर्य नहीं है। नाम संसार में थोड़े से हैं। उन्हीं

से सब काम चलाया जाता है। जहां २ आर्थ्य सभ्यता है, वा
थी वा होगी दहां ऐसे ही नाम होंगे। सो दिखले जन्मों में कभी
कभी उस के यह नाम होंगे इस में कोई आश्चर्य नहीं।

(प्रक्ष) एतरेय आरगदक में वामटेव के सम्बन्ध में क्या निखा है ?

( उत्तर ) "तदुक्तपृषिणा । नर्भे नु सञ्चन्देषामवेदमहं देवानां जिन्मानि विश्वा । रातं मा पूर स्रायसीररक्षश्च रयेनो जवसा निरदीयम (ऋ०४२७।१) इति गर्भ एवतन्छयानो वामदेव एवमुवाच । म एवं विद्वान स्थापन सम्भवत्समभवत् ॥ " २,४॥

" अर्थात ऋषि=वेद वा परमात्मा से कहा गया। ' गर्भ में वर्तमान में इन पृथिव्यादिकों वा विद्वानों के सब जन्मों को जानता हूं। अनेकों लोहमयी नर्गारयां मेरी रत्ना करती हैं। तदनन्तर मैं क्येन=वाज पत्नी के वेग के समान (इस शरीर से) निकलूं।' गर्भ में ही वास करते हुए वामदेव ऐसे वोला। वह (वामदेव) ऐसे जानता हुआ इस शरीर के त्तय होने पर अमृत होगया।" यहां तो स्पष्ट पहले 'ऋषिणा' और अन्त में ' वामदेव एवमुवाच ' कह कर भेद मकट कर दिया है कि वेद में ऐसा आया है। ऋषि का वेदार्थ सुप्रसिद्ध है। ऐसे प्रकरणों में जहां २ भी बाह्मण आदि प्रन्थों में इस शब्द का प्रयोगहुआ है वहां वेद वा परमात्मा के अभिप्राय से ही है। उसी वेदान्तर्गत

तथ्य को वामदेव ने जाना, और जान कर वह भी उसी मन्त्र के द्वारा अपना भाव पकट करता हुआ। अनेक लोगों का कहना है कि वापदेव को गर्भ में ही सब जन्ममरण सम्बन्धी रहस्यों का ज्ञान हो गया, \* यह सम्भव हो वा न हो, परन्तु इतना तो सम्भव और सत्य है कि योगशक्ति द्वारा कोई सिद्धयोगी अपने चित्त को किशी गर्भस्थ जीव के चित्त का खामी यना के गर्भ की सारी दशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

यदि यह वाक्य वामदेव का रचा होता तो आरएयक पाठ में दो वार पूर्व-तदार्शत 'उक्तम' और 'उवाच' कियाएं न आतीं। वहां तो स्पष्ट यही कहा है कि जैसे वेद में कहा है, वैसे ही वामदेव बोला। इसी भाव से इस और 'आहं मनुरभवम' (ऋ०४।२६।१) को ध्यान में रख के कृष्णाद्वैपायन व्यास भग-वान ने कहा था—

"शास्त्रदृष्ट्या त्पदेशो वामदेववत्।।" १।१।३०। प्रर्थात् इन मन्त्रों में उपदेश परमात्मा की ही आरे से हैं । ये मन्त्र वामदेव के रचे नहीं हैं।

इस मन्त्र पर आ०वे० कथि की टीका और टिप्पगा। ऐतरेय आरएयक का भाष्य करते हुए कीथ ने लिखा है—

<sup>\*</sup> सायगा ने ऋषर्व १८।३।१५ में भी यही लिखा है-"गर्भावस्थ एव सन् उत्पन्नतत्वज्ञानः स्वस्य सार्वात्म्यम् ऋनुसंद्धौ।"

यह है सम्मित कीथ की, जो इङ्गलेगढ का उच्चकोटि का वैदिक विद्वान समका जाता है। वह यहां 'ऋषि' का 'पोइट' अर्थ करता है। वैदिक इग्हैंक्स में भी उस ने यही अर्थ स्वीकार किया है। पर वह धात्वर्थ को जानता हुआ भी अपने अनार्ष संस्कार के कारण उसे ट्रिपा रहा है। ''सप्त ऋष्यः प्रतिहिता शरीरे।'' य० ३४। ५५। इस वेद वचन का बह क्या अर्थ करेगा? उस के भाइयोंने बहुत यह किया, पर वह भी कुछ नहीं कर सके। सर्वोत्तम द्रष्टा होने से परमात्मा का नाम भी ऋषि है। इस का विशेष व्याख्यान मेरी बनाई ऋग्मन्त्रव्याख्या पृ०४३,४४ में देखो। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं आर-

एयक अादि प्रन्थों में ऐसे स्थलों पर ऋषि शब्द का अर्थ परमात्मा वा वेद है।

आरण्यक के पकरण में यह ऋचा अस्पष्ट नहीं है। वहां यही कहा है कि आत्मा पुरुष (पिता) से निकल कर स्त्री (माता). के गर्भाश्य में जाता है। यह आत्मा का प्रथम जन्म है। पुनः माता के गर्भ से बाहर आता है। यह दूसरा जन्म है। फिर सब कृत्य आदि करके आयु भोग कर चल देता है। चलते ही पुनः मनुष्य के वीर्य में भोजन आदि द्वारा प्रवेश करता है। वेद में परमात्मा ने शिचा दी है—"अभो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्टा शरीरैः।" ऋ०१०। १६। ३ अर्थाद एक शरीर को त्याग कर यह आत्मा जल वा प्राणों में जाता है, अथवा ओषधियों में जाता है। वहां से पुनः पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। यही मानों इस आत्मा का तीसरा जन्म है। अपने और अन्य देवों=विद्वानों के इन्हीं सब जन्मों को वामदेव जानता गया।

वामदेव को इन सब बातों का ज्ञान, मत्यन्तज्ञान योगद्वारा किसी गर्भस्थ बालक में चित्तस्थिति करके हो गया। सो वह मुक्त हुआ,हां मुक्त हुआ। मुक्ति और पुनर्जन्म का वर्णन वेद और उप-निषद् आदि शास्त्रों में बड़े स्थलों पर आया है। ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य और उनके अन्य प्रन्थों में भी इन विषयों का वेदममाणों द्वारा मितपादन किया है। जब तक उनके खराडम का कोई साहस न करे, उसे इस विषय में कुछ कृहना ही न चाहिये। भीर कीथ आदि पाश्चात्य लेखकों का ऐसा लेख कि 'मुक्ति का सिद्धान्त तो इस उपानिपद लिखने वालों को स्पष्ट ही अहात था' पिथ्या पलाप है। क्योंदि वेद से लेकर अन्य सब
आर्षशास्त्रों में अग्रत होना मुक्ति का ही पर्याय है। "अग्रतत्वाय
गातुम ।" ऋ० १।७२। ६ में स्पष्ट मोच प्राप्ति के लिये कहा है।
पुनञ्च "शमीभिरमृतत्वमाद्यः॥" ऋ० ४।३३।४ शुभ कर्मों से
मोच को प्राप्त होते हैं। जीवात्मा तो वसे भी अग्रत है, पर
जन्ममरण के वन्धन=मत्यीवस्था से पृथक होकर ब्रह्म में
स्वेच्छा पूर्वक विचरने को अग्रतावस्था वा मोच कहा है। मैं
इन लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि वे ब्रह्मचर्ध्य पूर्वक दो
तीन वर्षों तक किसी सदुपदेष्टा अध्यात्मवादी गुरु के समीप
वास करें, पुनः देखें कि उपनिषदों का क्या सिद्धान्त है।\*

#### ज्ञान-स्कम्।

ऋग्वेद १०।७१ सूक्त का विषय ज्ञान है। ज्ञान कहां से आया, ज्ञान का मनुष्यजीवन पर क्या प्रभाव है, ज्ञान का क्या फल है, इत्यादि विषयों का इस सुक्त में अत्यन्त सुन्दर और रुचिकर वर्णन है। चिरकाल से आर्थ्य ऋषि इस सुक्त की महिमा गायन करते आये हैं। आर्थ्य विद्वानों ने भी इस के अर्थ

<sup>\*</sup> वामदेव सम्बन्धी इन्हीं विषयों पर ऋन्दोग्यभाष्य में पृ० २८६—२६८ तक शिवशङ्करजीने भी समीचात्मक लेख लिखा है। में उस की बहुत बातों से विभिन्नमित रखता हूं। पाठक दोनों लेखों को पढ़ के स्वयं विचार करें।

का गौरव अनुभवं किया है। वर्त्तमानकाल में इसका असाधारण महत्व बताना पारिडत राजाराम ही के भाग्य में आया है। उन्हों ने ही चार वर्ष हुए स्व-च्याख्या—सहित यह स्क्त मुभे सुनाया था। अब हम उसी ज्ञानस्क के कितपय मन्त्र यहां धरेंगे।

इस सुक्त के विषय में सर्वाक्रमणी का वचन है-

''बृहस्पते बृहस्पतिर्ज्ञानं तुष्टाव नवमी जगती ॥'' स्वामी इरिपसाद ने न जाने किस 'प्रज्ञासागर' के संस्करण से वेद सर्वस्व के ए० १० पर सर्वानुक्रमणी का यह पाठ ऐसे उद्धृत किया है-- "दृहस्पते, एकादश, दृहस्पतिर्ज्ञानं त्रिष्टुए, नवमी जगती" । 'एकादर्श' मन्त्र-संख्या की तो पिछले सक्त से अनु-द्यति श्रांती थी, तब भला इस को मूलपाठ में घुंसेड़ने की क्या श्रावक्यकता थी ? पुनः "वहरूपतिज्ञीनं त्रिष्टुष् ।" इस का तो श्रर्थ ही नैहीं बनता । सर्वानुक्रमणी की परिभाषा है ''(श्रनादेशे) त्रिष्ट्प्छन्दः" ॥ १२।६ अर्थाव 'जहां त्रिष्टुप् छन्द हो बहां कुछ नहीं कहा गया,' पुनः ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के विरुद्ध पाठ देने से तो यही ज्ञात होता है कि उद्धृत करने वाले ने ध्यान से ग्रन्थ पढ़ा ही नहीं। पूर्व सूक्त से यहां मन्त्रों की संख्या की अनुरुत्ति औई है। अर्थाद '(इस सुक्त में ११ मन्त्र हैं) प्रथम पद् 'बृहस्पते' है। बृहस्पति नाम परमात्मा, और पश्चाद किसी देहधारी ऋषि ने इस सुक्त द्वारा ज्ञान-स्तुति की है। (अनुक्त

छन्द होने से ) छन्द 'त्रिष्टुप्' समभाना, पर नवममन्त्र 'नगती' छन्द वाला है।'

#### प्रथम मन्त्र।

बृहस्पते प्रथमं वाचो श्रश्रं यत्प्रैरतनामधेयं दधानः। यदेषां श्रेष्ठं यद्रिप्रमासीत्प्रेगातदेषां निहितं ग्रहाविः ॥

अर्थ—(बृहस्पते) हे वाणियों के स्वामिन ईश्वर ! (यत) जिस (प्रथमम) आदिम (वाचः) वाणी के (अग्रम) मूल को (नामधेयम, दधानाः) नामादि रखते हुए [विद्वान] (प्र, ऐरत) उचारण करते हैं। (यत) जो (ऐपाम) इन सब से (श्रष्टम) उत्तम (यत) जो (अरिप्रम) दोषरहित (आसीत) है, (तत) वह (ऐपाम) इन [ऋषियों] की (ग्रहा) बुद्धि में (निहितम) किपी रहती है। (पेणा) [वही ईश्वर के साथ] प्रेम से (आविः) प्रकाशित होती है।

इस प्रथम मन्त्र में ज्ञान की प्रशंसा की गई है। ज्ञान यहां वाक्=ईश्वरीय वाक् का पर्याय है। अन्यत्र यजुर्वेद में परमात्मा कहता है "यथमां वाचं कल्याणीमावद्दानि जनेभ्यः।" यजुः० २६।२ 'जैसे इस कल्याणी वाणी को मैं बोलता हूं, सब जनों के लिये।' जब २ मनुष्यों को निर्मल और गम्भीर ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जब २ उन्हों ने संसारस्थ अनेक पदार्थों का नामकरण करना होता है, तभी २ वे इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ग्रादि में परमात्मा शब्दार्थसम्बन्धरूप से इस वाणी को ऋषियों के अन्दर प्रकाशित करता है और पीछे उसी का अर्थज्ञान कराता रहता है। अब मन्त्रस्थ पदों को देखो। इस वाणी के यह २ गुण कहे हैं।

- (१) 'मथमन' आदिम वाणी है।
- (२) 'वाचः, अअम' आज जितनी मानव वाखियां संसार में हैं, उनसब का यूल है। वेदवाणी ही से सब मापाएं निकली हैं और वेद-वाणी का भी मूल 'ओम' है।
- (३) आदि सृष्टि में जब २ पदार्थों के नाम रखने की आवश्यकता होती है, तब यही वाखी सहायकारी होती है।
- (४) 'श्रेष्ठम' जो सर्वश्रेष्ठ वाणी है। बड़ी विस्तृत, वड़ी विज्ञाल, मानवबुद्धि में आने वाले व्याकरण के संकुचित नियमों से कहीं परे, दिव्य रूपों में उपस्थित है।
- (५) 'ग्रिरिंगम' दोषरहित है। सब संसार के लिये एक सी। किसी देश विशेष की भाषा नहीं।
- (६) 'गुहा, निहितम' वह गुहा, ऋषियों की बुद्धियों में थी।
- (७) 'प्रेगा, ग्राविः' अनेक जन्म जन्मान्तरों में जो पर-मात्मा के साथ प्रेम करते श्राये हैं उन के ग्रन्दर से प्रकाशित होती है। प्रनकी ग्रापनी बनाई नहीं।

वेदवाणी का कितना दिन्य वर्णन है ? यह ग्रान्तिरक साद्ती है, जिसकी कसोटी पर वेद मानव रचना से परे चला जाता है। अतीसरा मन्त्र इस बात को ग्रीर भी न्यक्त करता है—

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम् । ताप्रायृत्या व्यद्धः पुरुत्रा तां सप्तरेभा श्रीम संनवन्ते । ऋ०१०।७१।३।

अर्थ-(यज्ञेन) परमात्मा की कृपा से (वाचः) वाणी की (पदवीयम्) प्राप्ति की योग्यता को (आयन्) [जव मनुष्य] प्राप्त होते हैं [अर्थात् मानवजन्म धारण करके विचार के योग्य होते हैं ] (ताम्) [तव] उस वाणी को (अनु, अविन्दन्) अनुकूलता से प्राप्त करते हैं, [कहां से ? उत्तर,] (ऋषिषु प्रविष्टाम्) ऋषियों=वेदार्थवेत्ताओं में प्रविष्ट हुई हुई को । (ताम, आश्वत्य) उस वाणी को लेकर (वि, अदधः) फैलाते हैं (पुरुत्रा) वहुत=सव स्थलों में, (ताम) उस वाणी को (सप्त, रेभाः) सात स्तोता(सम्, नवन्ते) स्तुति करतें हैं।

इस मन्त्र में तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि— (१) 'ऋषिष प्रविष्टाम' ऋषियों में प्रविष्ट हुई वाणी को उन्हों ने

<sup>\*</sup> इस मन्त्र पर ऐतरेय ग्रारगयक १।३।३ में विचार किया गया है। पाठक उसे भी देखलें।

पाया। वह ऋाषियों की अपनी वाग्गी न थी, पत्युत कहीं से उन में आगई थी। तब भला उस वाग्गी में होने वाले वेद मनुष्य-रचित कैसे हो सकते हैं?

(२) जब २ ऋषि उत्पन्न होते हैं, तब २ वेदार्थ खुलता है, और वह सब मनुष्यों में फैला दिया जाता है। आदि स्टिष्ठ से पह होता आया है। अब भी जब कि संसार में वेद का सत्यार्थ छुप्त हो चुका था, दयानन्द ऋषि ने आकर पुनः सत्यार्थ के फैलाने की चेष्टा की है। उसी महात्मा के पिरश्रम के कारण मेरे जैसे साबारण व्यक्ति भी इस मार्ग में लग रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वल्प काल में ही पूर्व और पश्चिम के पाठक जो सम्प्रति वेद का अनर्थ कर रहे हैं, सत्यार्थ को लेंगे और वेद पुनः सर्व स्थलों में फैला दिया जायगा।

यह है वेद की एक दो आन्तरिक साद्वियां, जिन के सहारे पर कहा जा सकता है किं वेद की रचना मानव मन,कर्म और वाशी से परे है, हां बहुत परे है।

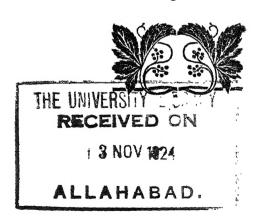